# त्र्यरब त्र्यीर भारत के सम्बन्ध

# श्ररब श्रीर भारत के सम्बन्ध

### श्रर्थात्

संयुक्त प्रांत की हिंदुस्तानी एकेडेमी की अवधानता में प्रयाग में ता० २२ और २३ मार्च सन् १९२९ को मौलाना सय्यद सुलैमान नदवी द्वारा दिये गये व्याख्यानों का हिंदी अनुवाद ।

भनुवादक बाबु रामचन्द्र वम्मा

<sup>भयाग</sup> हिन्दुस्तानी प्केडेमी, संयुक्त प्रान्त Published by
The Hindustani Academy, U. P.,
Allahabad.

First Edition. Price, Rs. 4

> Printed by S. P. Khanna at the Hindi Sahitya Press, Allahabad.

### यंथकार की भूमिका।

बहुत दिनों से मेरा यह विचार था कि अरब और भारत के सम्बन्धों पर किसी व्याख्यान या पुस्तक के रूप में एक क्रमबद्ध वर्णन अपने देश के निवासियों के समन्न उपस्थित करूँ। इससे एक तो झानसम्बन्धी बहुत सी बातों का संग्रह होता ही, दूसरे इसमें मेरा यह भी उद्देश्य था कि देश के हिन्दू और मुसलमान दोनों संयोजक अंगों को मैं उस स्वर्ण युग का स्मरण कराऊँ जब कि वे दोनों एकता के भिन्न भिन्न सम्बन्धों और शृंखलाओं से जकड़े हुए थे। मैं प्रयाग की हिन्दुस्तानी एकेडेमी का अनुगृहीत हूँ कि उसने मेरी इस बहुत दिनों की इच्छा पूरी करने का अवसर उत्पन्न किया। मुभे आशा है कि जिस उदारतापूर्ण विचार से ये सब बिखरी हुई बातें बीसियों पुस्तकों से चुन चुनकर और हजारों पृष्ठों को पढ़कर इन थोड़े से पृष्ठों में एकत्र की गई हैं, उसी उदारतापूर्ण विचार से आज ये सब बातें सुनी और कल पढ़ी जायँगी।

हमारा विश्वास है कि इस समय देश में जो आपस में द्वेष तथा विरोध की परिस्थित उत्पन्न हो गई है, उसका सबसे बड़ा उत्तर-दायित्व हमारे यहाँ के स्कूलों और कालेजों में पढ़ाया जानेवाला इतिहास है। इसलिये आज हमारे राष्ट्रीय इतिहास-लेखकों का कर्त्तन्य सब से बड़ा और महत्त्वपूर्ण है।

एकेडेमी ने तो मुमसे केवल तीन व्याख्यान देनेके लिये कहा था, परन्तु मैंने इस विचारणीय विषय के सारे चेत्र और सब कोनों को घेरने के लिये पाँच व्याख्यान तैयार किए, जिसमें यह विषय किसी दृष्टि से श्रधूरा न रह जाय।

#### [ 8 ]

इस पुस्तक की समस्त घटनाएँ और सामग्री अरबी की विश्वसनीय और प्रामाणिक पुस्तकों से प्राप्त की गई हैँ। कहीं कहीं किसी अँगरेजी या फारसी प्रनथ का भी उल्लेख आ गया है।

> सय्यद सुलैमान नदवी, शिवली मंज़िल, शाज़मगढ ।

२० अप्रैल १६२६ ई०

# विषय सूची

----

### सम्बन्ध का आरम्भ

|                                                |           | प्रष्ठ |
|------------------------------------------------|-----------|--------|
| सम्बन्ध का त्रारम्भ श्रौर भारत के श्ररव यात्री | •         | 8      |
| हिन्द शब्द                                     | •         | ११     |
| हिन्दोस्तान पर अरबों के आक्रमण                 | •         | १२     |
| सिन्धियों की हार का रहस्य                      | •         | १६     |
| भारत के त्रारव यात्री श्रौर भूगोल लेखक         | •         | २१     |
| (१) इब्ने ख़ुर्दाजवा                           | •         | "      |
| (२) सुलैमान सौदागर '                           | •         | २२     |
| (३) श्रवूजैद हसन सैराकी                        | •         | २८     |
| ( ४ ) श्रवू दल्फ मुसइर विन मुहलहिल यंबृ        | <u>\$</u> | ३०     |
| ( ५ ) बुजुर्गे बिन शहरयार '                    | •         | ,,     |
| (६) मसऊदी                                      | •         | 38     |
| (७) इस्तखरी                                    | •         | ३३     |
| (८) इब्न हौकल                                  | •         | ३४     |
| (९) बुशारी मुक्तइसी ं                          |           | ३५     |
| (१०) अलबेरूनी                                  |           | "      |
| (११) इन्न बतूता "                              |           | ३६     |
| (१२) दूसरे इतिहास लेखक और भूगोल ले             | खक '      | . ,,   |

# [ 3 ]

### व्यापारिक सम्बन्ध

|                             |                     |                 |              |           | 6    |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|--------------|-----------|------|
| व्यापारिक सम्बन्ध           | •                   |                 | •            | •         | 30   |
| उबला बन्दरगाह               |                     |                 | •            | •         | ४२   |
| सैराफ़ :                    | •                   | •               | *            | •         | 88   |
| कैस '                       | •                   | •               | *            | •         | ४६   |
| भारत के बन्दरगाह            | •                   | •               | •            |           | "    |
| समुद्र के व्यापार-मार्ग     |                     | •               | •            | •         | ४७   |
| यूरोप और भारत के व          | ज्यापारिक- <b>म</b> | ार्ग अरब के     | राज्य से होव | <b>हर</b> | ४९   |
| रूसी व्यापारी               |                     | •               | •            | •         | 48   |
| खरासान से भारत का           | व्यापारी द          | ल               | •            | •         | "    |
| भारत की समुद्री-यात्रा      | का समय              | •               | •            | •         | ५२   |
| अरबी में हिन्दी के कु       | <b>छ नाविक श</b>    | ब्द             | •            | •         | ५३   |
| भारत की उपज और              | <b>ज्यापार</b>      | •               | •            | •         | 48   |
| इलायची '                    |                     | •               | •            | •         | 40   |
| ऋरबी कोषों की पुरान         | ो साची              | •               | •            | •         | 40   |
| न् <mark>रोप</mark> धियाँ . |                     | •               | •            | •         | 49   |
| कपड़ों के प्रकार            |                     | •               | •            | •         | ६०   |
| रंग '                       | •                   | •               | •            | •         | "    |
| क़ुरान में हिन्दी के तीन    | <b>स</b> शब्द       | •               | •            | •         | "    |
| तौरेत की साची अरबो          | ं के भारतीय         | । व्यापार की    | प्राचीनता    |           |      |
| के सम्बन्ध                  | में                 |                 | •            | •         | ६१   |
| भारत की उपज और              | व्यापार <b>ऋ</b> र  | ब यात्रियों र्क | ो दृष्टि में | •         | ६२   |
| भारत में समुद्र के मार्     | िसे त्रानेवा        | ली चीजें        | •            | •         | \$10 |
| क्या भारतवासी भी न          |                     |                 | •            | •         | ६८   |
| भारतीय महासागर के           |                     | •               |              |           | ७२   |

# 

|                               |                   |                      |   | 88  |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|---|-----|
| समुद्री व्यापार की सम्पत्ति   | •                 |                      | • | ৩३  |
| वास्को डि गामा को किसने भारत  | पहुँचाया ?        | •                    | • | 90  |
| भारत की काली मिर्चे और यूरोप  | •                 | •                    | • | "   |
| एक अरब हिन्दुस्तानी का जन्मभू |                   | गीत                  | • | ७८  |
| भावार्थ '                     |                   | •                    | • | ৩९  |
| विद्या-विष                    | यक सम्बन्ध        |                      |   |     |
| लेखक और प्रन्थ जिनका त्राधार  | लिया गया है       | •                    |   | ८०  |
| (१) जाहिज '                   | •                 | •                    | • | 77  |
| (२) याक्रूबी '                | •                 | •                    | • | "   |
| (३) मुहम्मद बिन इसहाक         | उपनाम इब्न        | नदीम                 | • | ८१  |
| (४) अवूरैहान बैरूनी           | •                 | •                    | • | "   |
| (५) काजी सात्रद अन्दुलर       | ती                | •                    | * | "   |
| (६) इन्न अबी उसैबा मवि        | <b>के</b> कुद्दीन | •                    | • | ८२  |
| (७) ऋल्लामा शिबली नुऋ         | ामानी             | •                    | • | "   |
| विद्या-विषयक स                | म्बन्धों का       | <del>ग्रारम</del> ्भ |   |     |
| बरामका :                      | •                 | •                    | • | ८३  |
| बरामका कौन थे ? '             | •                 | •                    | • | c8  |
| मसऊदी का वर्णन                | •                 | •                    | • | ८९  |
| इब्नुल् फ़क़ीह का वर्णन       |                   | •                    | • | ,,  |
| याक़ूत का वर्णन               | •                 | •                    | • | ९०  |
| क़ज़वीनी का वर्णन             | •                 | •                    | • | ९१  |
| बौद्ध-विहार                   | •                 | •                    | • | ९२  |
| संस्कृत से अनुवाद का आरम्भ    | •                 | •                    | * | १०२ |
| च्या हो में भारत की पतिषा     | •                 | •                    |   | १०३ |

# [ % ]

|                        |             |      |   |   | SB          |
|------------------------|-------------|------|---|---|-------------|
| पिएडतों ऋौर वैद्यों के | नाम '       | •    |   | • | १०६         |
| मनका :                 |             | -    | • | • | १०७         |
| सालेह बिन बहला '       |             |      | • | * | "           |
| इब्त दहन               |             | •    | • | • | १०८         |
| गिंखित '               |             | •    | * | • | ,,          |
| गिएत और फलित ज्यं      | ोतिष्       | •    | • | • | १११         |
| अरबी में संस्कृत के प  |             | ाब्द | • | • | ११५         |
| हिन्दू और आजकल व       |             |      | • | • | ११८         |
| चिकित्सा-शास्त्र       |             | •    |   | • | ११९         |
| चिकित्सासम्बन्धी श्रन  | थों के ऋनुव | ाद   | • | • | १२०         |
| पशु चिकित्सा (शालि     |             |      | • | • | १२५         |
| ज्योतिष और रमल         | •           | •    | • | • | "           |
| साँपों की विद्या (गार  | इडी विद्या  | ).   |   | • | १२८         |
| विष-विद्या             | •           | •    | • | • | "           |
| संगीत-शास्त्र          | •           | •    | • | • | १२९         |
| महाभारत                | •           | •    | ъ | • | १३०         |
| युद्ध-विद्या त्रौर राज | नीति        | •    | • | • | ,,          |
| ु<br>कीमिया या रसायन   |             |      | • |   | १३१         |
| तर्क-शास्त्र           | •           |      |   |   | "           |
| त्र्रालंकार शास्त्र    |             |      |   |   | १३२         |
| इन्द्रजाल              |             |      |   |   | <b>१३</b> ३ |
| कथा कहानी              | •           |      | • | • | १३४         |
| सदाचार और नीति         | •           |      |   | * | १३६         |
| प्रो० जखाऊ की भूल      | •           | •    |   | • | १३८         |
| तनखी '                 |             |      |   | • | 888         |

# [ ११ ]

|                      |        |                 |             |        | <b>ब</b> ह |
|----------------------|--------|-----------------|-------------|--------|------------|
| वैरुनी '             | -      | •               | •           | •      | १४२        |
| गम्भीर खेल           | •      | •               |             | •      | १४८        |
|                      |        | धार्मिक सम्बन्ध | ī           |        |            |
| लेखक श्रौर प्रन्थ जि | तनका व | त्राधार लिया गय | ा है .      | •      | १५३        |
| अरव और तुर्क, अ      | कग्रान | तथा मुग़ल विजेत | ताओं में अ  | न्तर ' | १५४        |
| श्ररब विजेता हिन्दु  | ऋों को | अहले-किताब के   | तुल्य सम    | मते थे | १६०        |
| मुलतान का मन्दिर     | . •    |                 | •           |        | १६२        |
| श्रधिकार और सम्म     |        | •               | •           |        | १६४        |
| जिज्ञया              | •      |                 | •           |        | १६५        |
| हिन्दू और मस्जिद     | •      |                 |             | •      | १६६        |
| हिन्दू धर्म की जाँच  | •      | •               | •           | •      | १६७        |
| ब्राह्मण और समनी     |        | म और खिन्न.     |             | •      | १७६        |
| इस्लाम के पैग्रम्बर  |        |                 | क हिन्दू रा | जा '   | १७७        |
| समनियः               |        |                 |             |        | १७८        |
| समनियः की जाँच       | •      | •               | •           | •      | १७९        |
| समनियः के सिद्धान    | त '    |                 | •           |        | १८०        |
| बुद्ध का स्वरूप      | •      |                 | •           |        | १८३        |
| बौद्ध मत का विस्ता   | र '    | •               | •           |        | १८४        |
| भिक्षु '             | •      |                 |             |        | 964        |
| योगी '               |        |                 |             |        | १८६        |
| समनियः श्रौर इस्ल    | ाम     | •               |             | •      | १८७        |
| समनियः श्रीर हस      |        |                 |             | •      | ,,         |
| मुहम्मिरा            |        | *               |             |        | १८९        |
| बुद्ध और बुत         |        | •               | •           | •      | 27         |

# [ १२ ]

|                                                 |   | पृष्ठ      |  |
|-------------------------------------------------|---|------------|--|
| भारत में सिमली की मूर्त्ति                      |   | १९०        |  |
| अरब और भारत दोनों का मिला हुआ एक पवित्र स्थान   | • | १९१        |  |
| भारत में इस्लाम                                 |   | १९२        |  |
| पंजाब या सीमाप्रान्त के एक राजा का मुसलमान होना | • | १९३        |  |
| श्ररबों और हिन्दुओं में धार्मिक शास्त्रार्थ '   | • | १९४        |  |
| एक शास्त्रार्थ करनेवाला राजा                    | • | १९६        |  |
| बौद्धों से एक और शास्त्रार्थ '                  | • | १९७        |  |
| एक मुसलमान का मूर्त्तिपूजक हो जाना              |   | ,,         |  |
| हजार बरस पहले क़ुरान का भारतीय भाषा में अनुवाद  | • | 886        |  |
| एक गुजराती राजा का अनुपम धार्मिक न्याय          |   | "          |  |
| मुसलमानों में एकेश्वरवाद                        |   | २०२        |  |
| हिन्दु त्रों में निर्गुणवाद                     | • | २०४        |  |
| समाप्ति                                         | • | २०५        |  |
| भारत में मुसल्तमान                              |   |            |  |
| विजयों से पहले                                  |   |            |  |
| लेखक और प्रनथ जिनका आधार लिया गया है            |   | ၁၀६        |  |
| (१) चचनामा '                                    |   | "          |  |
| (२) तरीस्न मासूमी                               |   | २०७        |  |
| (३) तारीख ताहिरी                                | * | "          |  |
| (४) बेगलारनामा                                  |   | "          |  |
| ( ५ ) तोहफतुल् किराम                            | * |            |  |
| मुसलमानों का पहला केन्द्र सरन्दीप               | • | "<br>२१३   |  |
| दूसरा केन्द्र मालदीप                            |   | २१६        |  |
| तीसरा केन्द्र मलाबार                            |   | <b>२१७</b> |  |
| कोलम : :                                        |   | 200        |  |

# [ १३ ]

|                        |               |             |               |   | 88  |
|------------------------|---------------|-------------|---------------|---|-----|
| चौथा केन्द्र माबर य    | ा कारोमग्डल   | ī           | •             | • | २२० |
| हिन्दू राजा के ि       | लेये मुसलमा   | नों की मुसल | मानों से लड़ा | इ | २२३ |
| ईलियट साहब             | की एक भूल     |             |               | • | २२४ |
| पाँचवाँ केन्द्र गुजरात | त             | •           | •             | • | ,,  |
| हुनरमन्द               | •             | •           | •             | • | २२६ |
| वह्नभराय का र          | ाज्य          | •           | •             | • | २२७ |
| सैमूर में दस ह         | जार की बस्ती  | •           | *             | • | २२८ |
| बेसर                   | *             | **          |               |   | ,,  |
| थाना में               | •             | •           | •             | • | २२९ |
| खम्भायत में            | •             | •           |               | • | २३० |
| हिजरी चौथी शताब        | दी में खम्भात | से चैमूर तक | 5'*           | • | "   |
| हिजरी आठवीं शत         |               |             |               | • | २३१ |
| खम्भात '               | •             | •           |               | • | २३२ |
| गावी और गन्धार         | •             | •           |               |   | २३३ |
| वैरम '                 | •             | •           | •             | • | "   |
| गोगा .                 |               | •           | •             | • | "   |
| चन्दापुर               | *             | •           |               | • | २३४ |
| हनूर या हनोर           |               | •           | •             |   | "   |
| मलाबार                 | •             | *           | •             |   | २३५ |
| अबी सरूर               | •             | *           | •             | • | २३६ |
| पाकनौर                 | *             | •           |               | • | "   |
| मंगलौर                 | *             | •           | •             | • | २३७ |
| हेली                   | •             | •           |               |   | "   |
| जरपट्टन                |               |             |               | • | २३८ |
| दहपटन                  |               | •           |               | 8 | २३९ |

# [ 88 ]

|                     |           |            |   |   | वृष्ट |
|---------------------|-----------|------------|---|---|-------|
| बुद्धपट्टन          | •         | •          | • | • | २३९   |
| पिंडारानी           |           | •          | • | * | २४०   |
| कालीकट              | •         | •          | • | • | "     |
| कोलम                | •         |            | • | • | २४२   |
| चालियात             | *         | •          | • | • | "     |
| मालदीप              |           | •          | • | • | २४३   |
| सीलोन               | •         | •          | • | * | "     |
| गाली                | •         | *          |   |   | "     |
| माबर ( कारोमगडल     | )         | •          |   |   | 57    |
| द्वारसमुद्र         | •         | •          | • |   | 288   |
| बीजानगर             | •         |            |   |   | ,,    |
| छठा केन्द्र सिन्ध   | •         | •          | * | • | 284   |
| मुलतान              |           | •          |   | * | २४७   |
| बनूसामा (सामा वंश   | ।ज) कौन   | ા થે ?     | • | • | २४९   |
| बनूमम्बा            | •         | •          |   |   | २५०   |
| मुलतान के करमती     | •         | •          | • | • | २५५   |
| मुलतान के शासकों    | का क्रम   | •          |   | • | २६४   |
| मुलतान की भारतीय    | इस्लामी स | सभ्यता     |   | • | २६७   |
| मन्सूरा             | •         | •          |   | • | २७०   |
| मन्सूरा का संस्थापक |           | •          | B | * | २७१   |
| नगर बसने का समय     |           | •          | • |   | "     |
| स्थान               |           |            | • |   | २७२   |
| राजधानी मन्सूरा     | •         | <b>a</b> . |   | • | २७३   |
| श्रब्बासी खिलाफत के | समय में   | सिन्ध      |   | * | २७४   |
| सिन्ध का हबारी कुरै | राी वंश   | •          |   | • | २७५   |
|                     |           |            |   |   |       |

|                      |                 |               |              |        | पृष्ठ |
|----------------------|-----------------|---------------|--------------|--------|-------|
| मन्सूरा नगर को बस    | ती और विस्त     | गर            |              | *      | २७९   |
| मन्सूरा राज्य का वि  | स्तार और वै     | भव            | •            | •      | २८०   |
| बादशाह का सैनिक      | बल              | •             | •            |        | ,,    |
| मन्सूरा की विद्या अ  | ौर धर्म         | •             |              | •      | २८१   |
| भाषा                 | •               | •             | •            | •      | २८२   |
| मन्सूरा का त्र्यन्त  | •               | •             | w            | •      | "     |
| क्या मन्सूरावाले भी  | क़रमती इस्म     | इली थे ?      | •            | •      | २८४   |
| दुरुजा पत्र          | •               | *             | *            | •      | २८५   |
| इबारी वंश की एक      | स्थायी समृति    |               | *            | •      | २८८   |
| सिन्ध ग़जनवियों, ग़  | गोरियों और ि    | देल्ली के सुल | तानों के हाथ | में    | २८९   |
| सोमरी '              | •               | •             | •            | •      | २९०   |
| सोमरा का धर्म        | •               | •             | •            | *      | २९३   |
| सोमरा की जातीयत      | T               | •             | •            | •      | २९५   |
| ये लोग ऋरबी और       | भारतीय मि       | ने हुए थे     | *            | •      | २९८   |
| शुद्ध राजपूत नहीं थे | 1               | •             | •            | •      | "     |
| यहूदी भी नहीं थे     | •               | *             | •            | *      | २९९   |
| सोमरी बादशाह         | •               | •             |              | *      | ३००   |
| सोमरियों का अन्त     | *               | •             | •            | •      | ३०२   |
| नई जाँच की आवश       | यकता            | •             | •            | •      | ३०३   |
| सम्मा                | •               | •             | •            | •      | ३०४   |
| सम्मह या सम्मा ब     | ादशाह           | •             |              | •      | ३०६   |
| यह सन्धि किस प्रव    | <b>गर हुई</b> ? | <b>w</b>      | •            | *      | ३०७   |
| सम्मा बादशाहों के    | नाम             | •             | •            |        | ३०८   |
| सम्मा जाति का ध      | र्म             | •             | •            | •      | ३१०   |
| शेख़ुल् इस्लाम बह    | ाउद्दीन जकरि    | या श्रोर सैयद | जलाछ दीन     | बुखारं | ी ३१२ |

# [ १६ ]

|                    |         |                 |   |   | ત્રષ્ટ |
|--------------------|---------|-----------------|---|---|--------|
| सिन्ध और उसके      | श्रास प | ास के दूसरे नगर | • | * | ३१७    |
| देवल या ठट्टा      | •       | •               |   | • | "      |
| त्रसीकान           | •       | •               | • | • | ३१८    |
| तुम्बली            | •       | •               | • | * | ३१९    |
| बूक़ान             | ₩,      | •               | * | • | "      |
| कसदार              | •       | •               | • |   | "      |
| तौरान              | •       | •               |   |   | ३२१    |
| वैहिन्द            | •       |                 |   | • | "      |
| क्रन्नौज           | •       |                 | • | • | ३२२    |
| नैक्न              |         |                 | • | • | ३२४    |
| मकरान              | •       | •               |   | • | 77     |
| मश्क्री            | •       | •               | • | • | ३२५    |
| काश्मीर            |         | •               |   | • | ,,     |
| समाप्ति            | •       |                 | • | • | ३२६    |
| परिशिष्ट           |         | •               |   |   | ३२७    |
| <b>अनुक्रमणिका</b> | •       | •               |   |   | 332    |

### सम्बन्ध का आरम्भ और भारत के अरब यात्री

अरब और भारतवर्ष दोनों देश संसार की दो विशाल तथा महान् जातियों के धार्मिक तीर्थ और उपासना-मन्दिर हैं; और दोनों अपने अपने स्थान पर अपनी अपनी जातियों के लिये परम पुनीत तथा पित्र हैं। भारतवर्ष के मूल निवासी कौन हैं इस सम्बन्ध में अनेक भिन्न भिन्न मत हैं। आर्य जाति का मन्तव्य या दावा तो आपने सुना ही होगा। परन्तु क्या अरबनिवासियों का पुराना दावा या मन्तव्य भी आपने सुना है? अभी कुछ ही हजार वर्ष हुए होंगे कि आर्य जाति मध्य एशिया से चलकर पंजाब में आई थी और फिर आगे बढ़कर गंगा और यमुना के बीच के प्रदेश या दोआबे में फैल गई। परन्तु अरब के निवासियों का कथन यह है कि भारतवर्ष के साथ उनका सम्बन्ध केवल कुछ हजार वर्षों का ही नहीं है, बल्कि मानव जाति की उत्पत्ति के आरम्भ से ही यह देश उनका पैतृक जन्मस्थान है।

हदीसों और क़ुरान की टीकाओं आदि में जहाँ हजरत आदम की कथा है, वहाँ भिन्न भिन्न प्रवादों के आधार पर यह उल्लेख मिलता है कि जब हजरत आदम आकाश की जन्नत या स्वर्ग से निकाले गए, तब वे इसी देश की जन्नत या स्वर्ग में, जिसका नाम "हिन्दोस्तान जन्नतिशान" या स्वर्गतुल्य भारत है, उतारे गए थे। सरन्दीप (स्वर्णद्वीप या लंका) में उन्होंने पहला चरण रखा, जिसका चिह्न वहाँ के पर्वत पर अब तक वर्त्तमान है। इब्ने जरीर, इब्ने अबी हातिम और हाकिम' का कहना है कि भारतवर्ष के जिस प्रदेश में हजरत आदम उतरे थे, उसका नाम दजनाय है। क्या यह कहा जा सकता है कि यह दजनाय भारतवर्ष का दिखना या दिक्खन है जो भारतवर्ष के दिख्णी भाग का प्रसिद्ध नाम है? अरब देश में अनेक प्रकार के सुगन्धित द्रव्य तथा मसाले इसी दिख्णी भारत से जाते थे; और फिर अरबनिवासियों के द्वारा वे समस्त संसार में फैलते थे; इस लिये उनका कथन है कि ये सब द्रव्य उन उपहारों के स्मृतिचिह हैं जो हजरत आदम अपने साथ जन्नत से लाए थे। इन उपहारों में से छुहारों के अतिरिक्त दो फल अर्थात् नीवृ और केले भारतवर्ष में ही वर्त्तमान हैं। एक और प्रवाद यह है कि अमरूद भी जन्नत का मेवा था जो भारतवर्ष में पाया जाता है।

एक श्रौर प्रवाद यह भी है कि जन्नत या स्वर्ग में से चार निद्याँ निकली हैं—नील, फुरात, जैहून श्रौर सैहून। नील तो मिस्र देश की नदी है जिससे वहाँ की खेती का सारा काम होता है। इसी प्रकार इराक प्रदेश की उर्वरता तथा हरियाली के लिये फुरात नदी का जो महत्त्व है, वह सब लोग जानते ही हैं। जैहून तुर्किस्तान की नदी है; श्रौर दुर्किस्तान के लिये इसका वहीं स्थान है जो नील श्रौर फुरात का मिस्र श्रौर इराक में है। सैहून के सम्बन्ध में कहा गया है कि यह भारतवर्ष की नदी का नाम है। क्या जन्नत की इस चौथी नदी को गंगा समभा जाय ? कुछ लोगों ने इसको सिन्धु नद ठहराया है।

मीर त्राजाद विलयामी ने "सुबहतुल् मरजान फी त्रासारे हिन्दो-स्तान" में भारतवर्ष के महत्त्व के वर्णन में कई पृष्ठ भेंट किए हैं। उसमें

<sup>&#</sup>x27; तफ़सीर दुरें मन्सूर सुयूती, पहला खरड, पृ० ११। मिस्र देश में यह भौर इसके उपरान्त के और अनेक प्रवाद प्रचलित हैं। साथ ही "सुबहतुल मरजान फी तारीख" हिन्दोस्तान का पहला खरड भी देखना चाहिए।

यहाँ तक कहा गया है कि जब हजरत आदम सब से पहले भारतवर्ष में ही उतरे और यहीं उन पर वही आई (अर्थात् उनके पास ईश्वरी आदेश श्राया), तो यह समभना चाहिये कि यह वह देश है जिसमें सब से पहले ईश्वर का सन्देश आया था। यह भी माना जाता है कि मुहम्मद साहब की ज्योति हजरत आदम के भाल में अमानत के तौर पर रखी थी। इससे यह प्रमाणित होता है कि हजरत मुहम्मद साहब का श्रारिभक अवतार या प्रकाश इसी देश में हुआ था। इसी लिये श्रापने कहा है-"मुफ्ते भारतवर्ष की श्रोर से ईश्वरीय सुगन्धि श्राती है।" यद्यपि हदीस की विद्या के महत्व का ध्यान रखते हुए ये सब प्रवाद बहुत ही निम्न कोटि के हैं, पर भिर भी इनसे यह बात प्रमाणित होती है कि साधारणतः जो यह समभा जाता है कि भारतवर्ष के साथ मुसलमानों का सम्बन्ध महमूद गजनवी की विजयों के क्रम में हुआ और वे उसके उपरान्त यहाँ आकर बसे, वह कहाँ तक मिथ्या या भ्रमपूर्ण है। बल्कि वास्तविक बात तो यह है कि वे इस देश को अपना विजित देश नहीं सममते, बल्कि अपनी पुरुषानुक्रमिक तथा पैतृक जन्मभूमि समभते हैं; श्रीर जो लोग ऐसा नहीं समभते, उन्हें ऐसा सममता चाहिए। अस्तु; ये तो इतिहास काल से पूर्व की बातें हैं। यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाय तो पता चलेगा कि मुसलमान लोग महमूद से सैकड़ों वर्ष पहले भारतवर्ष में आ चुके थे और जगह जगह पर उनके उपनिवेश स्थापित थे।

इस्लाम के उपरान्त अरबों और मुसलमानों में कुलीनता के विचार से सब से बड़ा स्थान सादात अर्थात् सैयदों का है। वर्त्तमान सैयद-वंशों का बहुत बड़ा भाग हजरत इमाम हुसैन के सुपुत्र हजरत इमाम जैनुल्आबिदीन के वंशजों में से है। हजरत जैनुल्आबिदीन की माता अरब नहीं थीं। ईरानियों का दावा है कि वे ईरानी थीं और राजवंश की थीं। परन्तु कुछ इतिहास लेखकों ने उन्हें सिन्ध की बतलाया है। यदि यह अन्तिम कथन सत्य हो, तो यह मानने में क्या आपित हो सकती है कि अरब तथा इस्लाम के सब से श्रेष्ठ और पिबन्न बंश उत्पन्न करने में भारतवर्ष का भी अंश है ? और फिर यह कहना भी ठीक होगा कि चाहे और मुसलमान हों या न हों, परन्तु जैनुल्आबिदीन अली की सन्तान सैयद लोग सदा से आधे भारतीय हैं।

खैबर की घाटी की ऋोर से उत्तरीय भारत में आनेवाले मुसलमान तुकों और अफगानों का समय हिजरी चौथी शताब्दी का श्चारम्भ है। महमूद ने सन् ४१८ हि॰ में लाहौर पर विजय प्राप्त की लेकिन दक्षिणी भारत अर्थात मालाबार और कारोमंडल से गुजरात तक के प्रदेश इसके सैकड़ों वर्ष बाद तक भी मुसलमानों के अधिकार में नहीं गए थे। सन् ६९७ हि॰ में सुलतान अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर विजय प्राप्त कर के उसे दिहीं के अधीनस्थ प्रदेशों में मिला लिया था: और उसी समय सुलतान अलाउद्दीन की सेनाओं ने मद्रास की श्रोर केवल एक बार मालाबार श्रीर कारोमंडल के समुद्र तट के प्रदेशों को पार किया था। परन्तु वह विजय ऋशायी थी। इसके उपरान्त बिजयनगर की दीवार ने कई शताब्दियों तक अफगानों और मुगलों को श्रागे नहीं बढ़ने दिया था। दिच्चिण के बहमनी साम्राज्य का सारा जीवन बिजयनगर के साथ लड़ाई भगड़े करने में ही बीता था; परन्तु वह भी कृष्णा नदी से आगे किसी प्रकार से नहीं बढ़ सका था। हाँ, बहमनी साम्राज्य की राख से जो पाँच लपटें उठी थीं, उन्होंने बहुत कठिनता से सन् १५६५ ई० में उसे भरमकर के निःशेष किया था। फिर भी आलमगीर के समय तक छोटे छोटे हिन्दू राज्य बने ही रहे।

<sup>&#</sup>x27; देखो किताबुज्मश्रारिक, इन्ने कुतैबा; श्रीर इन्ने खल्लिकान; तज़किरा श्रजी बिन हुसैन ज़ैनुज्याबिदीन।

अरकाट, मैसूर और मदरास के प्रदेशों पर उन्होंने यों ही उचटता सा पैर रखा; परन्तु उनमें से कोई अधिक समय तक वहाँ जम न सका।

इस सिंहावलोकन से हमारा यह दिखलाने का अभिप्राय है कि खेबर की घाटी से उठनेवाली लहरों का भारतवर्ष के किन प्रान्तों पर प्रत्यच्च अथवा अप्रत्यच्च रूप से कब क्या प्रभाव पड़ा और भारतवर्ष के किस प्रान्त से किस समय तक हमारे विषय का सम्बन्ध है।

| पंजाब                          | सन् ४१४हि० ;    | १०२३ ई०    |
|--------------------------------|-----------------|------------|
| सिन्ध                          | सन् ५८२हि० ;    | ११८६ ई०    |
| दिल्ली, कन्नौज, त्र्यवध, बनारस | सन् ५८९हि० ;    | ११९३ ई०    |
| बिहार श्रौर बंगाल              | सन् ५९३-९५हि० ; | ११९५-९९ ई० |
| द्विण ( देवगिरि )              | सन् ६९३हि॰ ;    | १२९४ ई०    |
| गुजरात                         | सन् ६९७हि॰ ;    | १२९७ ई०    |
| महाराष्ट्र ऋौर मदरास           | सन् ७१२हि० ;    | १३१२ ई०    |

इस लिये अरबों और हिन्दुओं के आपस के सम्बन्धों के विवरण में हम प्रत्येक प्रान्त के सम्बन्ध में खैबर से आनेवाली जातियों के द्वारा उसके विजित होने तक की सब बातों का वर्णन कर सकते हैं।

हिन्दुस्तान और अरब संसार के वे महादेश हैं जो एक प्रकार से पड़ोसी कहे जा सकते हैं। इन दोनों के मध्य में केवल एक समुद्र पड़ता है, जिसके ऊपर ऐसी लम्बी चौड़ी सड़कें निकली हैं जो एक देश को दूसरे देश से मिलाती हैं। ये दोनों देश एक समुद्र के दो आमने सामने के स्थल के तट हैं। इस विशाल समुद्र का एक हाथ यदि अरबों के देश काबे की भूमि का पहा पकड़े हुए है, तो उसका दूसरा हाथ आर्यावर्त्त के चरण छूता है। समुद्रतट के देश स्वभावतः व्यापारी होते हैं। यही पहला सम्बन्ध है जिसने इन दोनों जातियों को एक दूसरे से परिचित कराया। हजारों वर्ष पहले से अरब के व्यापारी भारतवर्ष के समुद्रतट तक आते थे और यहाँ की उपज तथा व्यापारिक

पदार्थों को मिस्र और शाम देश के द्वारा युरोप तक पहुँचाते थे और वहाँ के पदार्थ भारतवर्ष, उसके पास के टापुत्रों, चीन और जापान तक ले जाते थे।

अरबवालों का मार्ग यह था कि वे मिस्र और शाम के नगरों से चलकर स्थल-मार्ग से लाल सागर ( Red Sea ) के किनारे किनारे जहाज को पार करके यमन तक पहुँचते थे; श्रौर वहाँ से पालवाली नावों पर बैठकर कुछ लोग तो अफ्रिका और हब्श देश को चले जाते थे और कुछ वहीं से समुद्र के किनारे किनारे हजरमौत, उम्मान, बहरैन, और इराक के तटों को पार कर के फ़ारस की खाड़ी के ईरानी तटों से होकर बलोचिस्तान के बन्दरगाह तेज में उतर पड़ते थे; या फिर त्यागे बढकर सिन्ध के बन्दरगाह देवल (कराची) में चले त्याते थे: और फिर और आगे बढकर गुजरात तथा काठियावाड़ के बन्दरगाह थाना (बम्बई) खम्भात चले जाते थे। फिर आगे बढते थे और समुद्र के मार्ग से ही कालीकट और कन्याकुमारी तक पहुँचते थे। कभी मद्रास के किसी तट पर ठहरते थे और कभी लंका तथा अंडमन होकर फिर सीधे मदरास के अनेक बन्दरगाहों पर चकर लगाते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करते थे; श्रीर बंगाल के दो एक बन्दरगाहों को देखते हुए बरमा और स्याम होकर चीन चले जाते थे और फिर उसी मार्ग से लौट आते थे।

इससे पाठकों को यह विदित हो गया होगा कि इन लोगों के जहाज़ भारतवर्ष के समुद्रतट के सभी नगरों और टापुत्रों में बराबर चक्कर लगाया करते थे और इतिहास काल से पहले ही से इनका बराबर आना जाना होता था।

संसार की समुद्री ज्यापार करनेवाली सब से पहली जाति का नाम फिनीशियन है। यह यूनानी नाम है। इन्नानी भाषा में इनका नाम कनत्रानी है; और इनको आरामी भी कहते हैं। अरबवाले इनको इरम कहते हैं और यही नाम कुरान में भी है। उसमें एक स्थान पर आया है—"आदे इरम जातुल इमाद" अर्थात्—"बड़े बड़े स्तम्भों और भवनोंवाले इरम के वंशज आद लोग।" और इसी साम्य के कारण उर्दू तथा कारसी भाषा में भी "बहिश्ते इरम" कहते हैं।

यह कौन जाति थी ? अन्वेषकों का कथन है कि ये लोग अरब थे जो बहरैन के समुद्रतट के पास से उठकर शाम के समुद्रतट पर जा बसे थे। पूर्व में बहरैन ही मानो इनका पूर्वीय देशों के लिये बन्द्रगाह था; श्रौर शाम देश में भूमध्य सागर (Mediterranean Sea) के तट पर इनका पश्चिमी बन्दरगाह था, जहाँ से वे यूनान के टापुत्रों, युरोप के नगरों श्रीर उत्तरी श्रिफिक़ा के तटों तक चले जाते थे। इधर पूर्व में वे ईरान, भारत और चीन तक की खबर लेते थे। यूनान में इसी जाति के द्वारा सभ्यता का आरम्भ हुआ और उत्तरी अफ्रिका के किनारे कार्थेज की नींव पड़ी। परन्तु पूर्वी देशों पर इनके जो प्रभाव पड़े, उनका पूरा पूरा अनुमान नहीं लगाया गया है। यह तो सभी लोग जानते हैं कि भारत की समस्त लिपियाँ, बल्कि समस्त आर्य लिपियाँ बाई ओर से लिखी जाती हैं। परन्तु पाठकों को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि श्रायीवर्त की श्रारम्भिक लिपियाँ सामी लेख-प्रणाली की भाँति दाहिनी श्रोर से लिखी जाती थीं। इसके श्रतिरिक्त गिनती के लिखने का ढंग भी कदाचित इसी व्यापार करनेवाली जाति से सीखा गया था। "एन्साइक्लोपीडिया त्रिटैनिका," ११वाँ संस्कर्ण (Encyclopædia Britannica) में "संस्कृत" विषयक निबन्ध का लेखक यहाँ की श्रारिम्भक लिपि का इतिहास निम्नलिखित शब्दों में बतलाता है-

"भारतीय श्रन्तरों के श्रारम्भ का प्रश्न श्रभी तक सन्देहों से ढका है। भारतीय लिपि के सब से पुराने उदाहरण वे लेख हैं जो चट्टानों पर खुदे हुए हैं। ये पाली भाषा (वह प्राकृत जो दिन्नणी बौद्ध धार्मिक लेखों के लिये प्रयुक्त की जाती थी) के वह धार्मिक प्रज्ञापन हैं

जिन्हें सन् २५३ ई० पू० में मौर्य वंश के सम्राट् अशोक ने खुदवाया था। ये शिलालेख उत्तरी भारत में उत्तर-पश्चिमी सीमा पर पेशावर के पास श्रौर गुजरात में गिरनार से लेकर पूर्वी समुद्रतट पर कटक के जिले में जौगड़ और घौली तक फैले हुए हैं। चरम पश्चिम के वे शिलालेख जो कपूरदागढ़ी या शहबाजगढ़ी और मन्सरा (मानसेहरा ) के आस पास हैं, दूसरे शिलालेखों की वर्णमाला से विलक्कल भिन्न अचरों में लिखे गए हैं। वे दाहिनी त्रोर से बाई त्रोर पढ़े जाते हैं। इनको साधारणतः "श्रार्य पाली" कहा जाता है। ये अत्तर यूनानी और अयोनिटया के भारतीय-सीथियन शासकों के सिक्कों में भी काम में लाये गये हैं। रहे दूसरे अज्ञर जो बाई ओर से दाहिनी ओर को पढ़े जाते हैं, हिन्दी-पाली श्रचर कहे जाते हैं। इनमें से पहले श्रचरों ने, जिनको खरोष्ट्री या गान्धार लिपि भी कहा जाता है और जो यों देखने में किसी सामी और कदाचित आरामी भाषा से सम्बन्ध रखते हैं, बाद की लिखावटों पर अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ा है। दूसरी श्रोर हिन्दी पाली या ब्राह्मी अवर हैं जिनसे भारत के आजलक के अवर निकले हैं। इन हिन्दीपाली व बाह्मी अचरों का मूल अभी निश्चित नहीं हुआ है-वह सन्दिग्ध ही है। यद्यपि अशोक के समय तक इस लिपि ने बहुत अधिक उन्नति कर ली थी और विद्या सम्बन्धी विषयों में इसका आश्चर्यजनक रूप से ज्यवहार किया जाने लगा था, लेकिन फिर भी इसके कुछ अचर पुराने फिनीशियन अच्हरों से ( जो स्वयं कदाचित् मिस्नी चित्रलिपि से निकले थे ) बहुत मिलते जुलते हैं। इससे यह अनुमान होता है कि कदाचित् इनका मूल भी सामी ही हो। शायद अब इस बात का पता कभी न चलेगा कि अपने देश में इसका कब और किसके द्वारा प्रचार हुआ। जो हो प्रेफ़ेसर बुलहर ( Prof. Buhler ) ने यह अनुमान किया है कि कदाचित इराक के व्यापारियों ने ई० पू० आठवीं शताब्दी में इन श्रवारों का यहाँ प्रचार किया हो। फिर भी मौर्य श्रौर श्रान्ध्र

शिलालेखों में इन अन्तरों ने जो पूर्ण रूप प्राप्त कर लिया है और जितने विस्तृत प्रदेश में वे फैले हुए हैं, उसका ध्यान रखते हुए बिना किसी प्रकार के सन्देह के यह बात मान ली जा सकती है कि भारतवर्ष में अशोक से बहुत पहले भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिये लिखने की कला का प्रचार था। उस समय के साहित्य में लेखन-प्रणाली का कहीं कोई उल्लेख नहीं है; और इसका कारण कदाचित् यही हो सकता है कि ब्राह्मण लोग अपने पवित्र प्रन्थों को लेखबद्ध करना पसन्द नहीं करते थे।

"श्रव रहा भारत में श्रङ्कों के सम्बन्ध का प्रश्न। ईसवी सन् के त्रारम्भ में खरोष्टी शिलालेखों में श्रङ्क जिस ढंग से लिखे गए हैं, वह ढंग यह है कि पहली तीन संख्याएँ लकीरों के द्वारा प्रकट की जाती हैं। चार की संख्या एक फ़के हुए क्रास या सलीब की तरह है। श्रीर पाँच से नौ तक की संख्याएँ इस प्रकार लिखी जाती हैं ४ 🕂 १ से लेकर ४ + ४ + १। इसके सिवा दस, बीस और सौ के लिये क़छ विशेष चिह्न हैं। बाकी दहाइयों को दस मिलाकर इस प्रकार लिखा जाता है। जैसे, यदि पचास लिखना हुआ तो इस प्रकार लिखते हैं २० + २० + १०। यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि लिखने का यह ढंग सामी या शायद आरामी है। ईसवी छठी शताब्दी तक के बाह्मी शिलालेखों में एक दूसरे ही प्रकार के अङ्कों का व्यवहार किया गया है। १ से ३ तक के लिये आड़ी लकीरें हैं। फिर ४ से ९ तक की इकाइयों और १०, ९०, १०० और १००० के लिये विशेष चिह्न हैं। बहुत सम्भव है कि यह तरीक़ा मिस्र से निकला हो, श्रीर संख्याएँ लिखने का वह दशमिक प्रकार जो सब से पहले गुजरात के शिलालेख में मिलता है कदाचित यहीं के ज्योतिषियों या गिरातज्ञों ने निकाला हो।"

पर इससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात यह है कि महाभारत के समय में भी भारत में ऐसे लोग थे जो अरबी भाषा जानते थे। इस बात पर विश्वास करना है तो बहुत किठन, लेकिन फिर भी एक बड़े पंडित ने इसको माना है; इस लिये मैं इसे न मानने का साहस नहीं कर सकता। "सत्यार्थ-प्रकाश" के लेखक स्वामी दयानन्द जी ने ११ वें समुद्धास (पहला पर्व, अध्याय १४०) में लिखा है—"महाभारत में जब कौरवों ने लाख का घर बनाकर पांडवों को उसके अन्दर जलाकर फूँक देना चाहा, तब विदुर जी ने युधिष्ठिर को अरबी (यवन ?) भाषा में बतलाया; और युधिष्ठिर ने उसी अरबी भाषा में उन्हें उत्तर दिया।" यदि यह बात ठीक हो तो अरबों और हिन्दुओं का सम्बन्ध कितना पुराना ठहरता है!

त्रावों और हिन्दु कों के सम्बन्ध का एक और द्वार भी था। इसका स्वरूप यह था कि ईरान के बादशाह का प्रायः बलोचिस्तान और सिन्ध पर अधिकार रहा करता था। इस अधिकार के सम्बन्ध से सिन्ध के कुछ लड़ाके क़बीलों या वंशों की सैनिक टुकड़ियाँ ईरानी सेना में सम्मिलित थीं। इन लड़ाके क़बीलों में से दो का उछेख अरबों ने किया है; और वे दोनों क़बीले जाट (जत) और मेंड़ या मीड़ हैं। ये दोनों सिन्ध की प्रसिद्ध जातियाँ थीं। एक हदीस में कहा है कि अबदु छाह बिन' मसऊद सहाबी ने हजरत मुहम्मद साहब के साथ एक विशेष आकार के लोगों को देखा था, जिनके सम्बन्ध में उन्होंने बतलाया था कि उनका चेहरा जाटों की तरह था। इससे जान पड़ता है कि अरबवाले ईसवी छठी शताब्दी में भी जाटों को जानते थे।

<sup>&#</sup>x27; अरबी में बिन का अर्थ "लड़का" होता है। "अब्दु ख़ाह बिन मसऊद" का अर्थ है—मसऊद का लड़का अब्दु ख़ाह। आगे भी जहाँ दो नामों के बीच में "बिन" शब्द आये, वहाँ इसी प्रकार अर्थ लगाना चाहिए— अनुवादक।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> तिरिमज़ी श्रववाबुल्-इम्साल ।

जब ईरानी लाग हार गए, तब ये बहादुर जाट लोग हवा का रुख देखकर कुछ रातों के साथ आकर मुसलमानों के लश्कर में मिल गए। मुसलमान सेनापित ने इनकी बहुत प्रतिष्ठा की और इनको अपने कबीलों में मिला लिया। हजरत अली ने जमलवाले युद्ध के अवसर पर बसरे का खजाना इन्हीं जाटों की रचा में छोड़ा था। अमीर मुआविया ने रूमियों का मुकाबला करने के लिये इन लोगों को ले जाकर शाम देश के समुद्र तट के नगरों में बसाया और वलीद बिन अब्दुल्मिलक ने अपने समय में इनको अन्ताकिया में ले जाकर बसाया था।

#### ''हिन्द'' शब्द

मुसलमानों के आने से पहले इस पूरे देश का कोई एक नाम नहीं था। हर प्रान्त का अलग अलग नाम था या हर राज्य का नाम उसकी राजधानी के नाम से प्रसिद्ध था। जब कारसवालों ने इस देश के एक प्रान्त पर अधिकार किया, तब उन्होंने उस नदी का नाम "हिन्दहो" रखा जिसको सिन्ध नदी कहते हैं और अरबों की भाषा में जिसका नाम महरान है। पुरानी ईरानी भाषा और संस्कृत में "स" और "ह" आपस में बदला करते हैं। इसके बहुत से उदाहरण हैं। इस लिये कारसवालों ने इसको "हिन्दहो" कहकर पुकारा और इससे इस देश का नाम "हिन्द" पड़ गया। अरबों ने, जो सिन्ध के सिया इस देश के दूसरे नगरों को भी जानते थे, सिन्ध को 'सिन्ध' ही कहा। लेकिन उसके सिवा भारतवर्ष के दूसरे नगरों या प्रदेशों को हिन्द निश्चित किया। अन्त में यही नाम सारे संसार में भिन्न भिन्न रूपों में फैल गया।

र तारीखे तबरी।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> विलाज़्री; श्रसावरा का वर्णन।

इसके "ह" का "अ" हो गया, जिससे फ्रान्सीसी भाषा में इंड और इिएडया बना; और इसीके भिन्न भिन्न रूप सारे संसार में फैल गए। ख़ैबर की ओर से आनेवाली जातियों ने इसका नाम हिन्दुस्थान रखा, जो फ़ारसी उच्चारण में हिन्दुस्तान बोला जाता है। यह बहुत आश्चर्य-जनक बात है कि "हिन्द्" शब्द अरबों को ऐसा प्यारा लगा कि उन्होंने देश के नाम पर अपनी स्त्रियों का यह नाम रखा। अरबी कविता में इस नाम का वही स्थान है जो फ़ारसी में लैला और शीरों का है।

#### हिन्दोस्तान पर अरवों के आक्रमण

तालपर्य यह कि इस प्रकार के दोहरे तहरे सम्बन्ध थे, जिनके कारण इस्लाम के बाद अरबों का ध्यान भारत की ओर भुका; श्रौर उन्होंने ईरान की विजय के बाद इसके उपनिवेशों श्रीर दूसरे स्थानों को अपने व्यवहार में लाना आवश्यक समभा। इस प्रकार मकरान त्र्यौर बलोचिस्तान के बाद सिन्ध की सीमा इनके सामने थी। इसके सिवा इनको अपने व्यापारी जहाजों की रच्चा के लिए भारत के किसी समुद्रतट के बन्दरगाह की तलाश थी। इस लिये हजरत उमर के शासन काल में अरबी जहाजों के बेड़े किसी अच्छे बन्दरगाह पर अधिकार करने के लिए भारत के समुद्र के किनारे मँडराने लगे। आज-कल जिस जगह बम्बई का शानदार शहर बसा हुआ है, उसके पास थाना नाम का एक छोटा सा बन्दर था, जो अब भी है। सब से पहले सन् १५ हि॰ (सन् ६३६ ई॰) में बहरैन के शासक की आज्ञा से अरबों ने इसी बन्दरगाह पर पहली चढ़ाई की। इसके बाद भड़ौच ं (बरौस ) पर चढ़ाई की, इसी समय मुग़ीरा नाम के एक दूसरे अरब ने देवल पर, जो सिन्ध का बन्दर था श्रौर जो ठट्टा या वर्त्तमान कराची के पास था, चढ़ाई की। इसके कुछ ही वर्षों के बाद हजरत उस्मान के समय में एक समुद्री दुकड़ी इन बन्दरगाहों की देख भाल कर के

चली गई। हज्रत अली के समय (सन् ३९ हि०; सन् ६६० ई०) से एक अरब सरदार नियमित रूप से इन प्रान्तों की देख भाल करने लगा। पर सब् ४२ हि० (सन् ६६३ ई०) में वह मार डाला गया। सन् ४४ हि० (सन् ६६५ ई०) में अमीर मुआविया ने मुहिझ नाम के एक सरदार को सिन्ध की सीमा का रक्तक बनाकर भेजा; और उसके वाद अरबों के शासन में यह एक स्थायी पद बना दिय गया।

सन् ८६ हि० ( सन् ७०५ ई० ) में जब दमिश्क के राज-सिंहासन पर वलीद अमवी ( मुआविया नामक अमीर के वंश का ) बैठा और उसकी ओर से हब्जाज नामक सरदार इराक्त, ईरान, मकरान और बलोचिस्तान द्यर्थात पूर्वी ऋधिकृत प्रदेशों का शासक बनाया गया, तब उसने भारत और उसके टापुओं के साथ अपने सम्बन्ध और हुढ़ किए। अरब व्यापारी बराबर आते जाते रहते थे ; पर साथ ही भारत के प्राय: समुद्री किनारों से समुद्री डाकुलोग उनके जहाजों पर डाके डाला करते थे। अलबेरूनी के समय ( सन ४२४ हि० ) तक सोमनाथ और कच्छ में इन समुद्री डाकुओं के सबसे बड़े अड्डे थे। को हो, घटना यह है कि लंका में कुछ अरब व्यापारी व्यापार करते थे। वहाँ उनका देहान्त हो गया। लंका के राजा ने उनकी स्त्रियों और बच्चों को एक जहाज पर बैठाकर इराक़ की त्रोर भेज दिया। रास्ते में सिन्ध के देवल नामक बन्दरगाह के पास डाकुओं ने उस जहाज पर छापा मारा और उन स्त्रियों को पकड़ लिया। उस विपत्ति के समय स्त्रियों ने हज्जाज की दुहाई दी। जब हज्जाज को यह समाचार मिला, तब उसने सिन्ध के राजा दाहर को लिख भेजा कि इन स्त्रियों को रत्तापूर्वक मेरे पास भेजवा दो। राजा ने उत्तर दिया कि यह समुद्री डाक्क्यों का काम है; जो हमारे अधिकार में नहीं हैं। इराक के शासक हज्जाज ने यह बात नहीं मानी।

<sup>&#</sup>x27; किताब उल् हिन्द, पृ० १०२ ( लन्दन का संस्करण )

इसी बीच में एक और घटना हो गई। वह यह कि मकरान से कुछ अपराधी और विद्रोही लोगों ने आकर सिन्ध में शरण ली और उन्होंने राजा दाहर की ऋघीनता में ऋपना एक जत्था बना लिया। इस घटना ने भी हुज्जाज को उत्तेजित किया। इस लिये उसने अपने नवयुवक भतीजे मुहम्मद् बिन कासिम की अधीनता में शीराज से छः हजार सैनिक सिन्ध की त्रोर भेजे। साथ ही कुछ सामग्री सहित कुछ सेना समुद्र के रास्ते से भी सिन्ध की त्रोर भेजी और उसकी सहायता के लिए ईरान के पुराने ख़ुश्की रास्ते से भी कुछ सेनाएँ भेजीं। सन् ९३ हि० में महम्मद बिन क़ासिम सिन्ध पहुँचा और तीन वर्ष के बीच में उसने छोटे काश्मीर ( अरव लोग पंजाब को छोटा काश्मीर कहते थे ) की सीमा मुलतान से लेकर कच्छ तक और उधर मालवे की सीमा तक अपना अधिकार कर लिया; और सारे सिन्ध प्रदेश में उसने बहुत ही न्याय और शान्ति का राज्य स्थापित कर दिया। राजा दाहर के साथ मिलकर जिन भारतीय सैनिकों ने अरबों का सब से अधिक सामना किया, उनका नाम बिलाजुरी ने, जिसने अपनी पुस्तक सन् २५५ हि॰ ( सन ८५५ ई० ) में लिखी थी, "तकाकिरा" वतलाया है जो ऋरबी भाषा में "ठाकुर" शब्द का बहुवचन का रूप है। सन् ९६ हि० में वलीद का देहान्त हुत्रा और उसके स्थान पर सिंहासन पर सुलैमान बैठा। हज्जाज श्रौर उसके वंश के लोगों तथा कर्मचारिया के साथ उसकी व्यक्तिगत शत्रुता थी ; इस लिये उसी वर्ष उसने हज्जाज के नियुक्त किए हुए दूसरे अधिकारियों के साथ मुहन्मद बिन क़ासिम को भी सिन्ध से वापस बुला लिया ; श्रीर श्रन्त में श्रपनी व्यक्तिगत शत्रुता का बदला लेने के नशे में उसकी हत्या भी करा दी। इस हत्या के कारणों में राजा दाहर की दो कन्यायों का कथानक उल्लेख करने के योग्य नहीं

<sup>े</sup> जासिम का लड़का मुहम्मद ।

है; क्योंकि उसका कई बार खंडन हो चुका है। हाँ, यह घटना अवश्य स्मरण रखने के योग्य है कि जब क़ासिम सिन्ध से लौटने लगा, तब सिन्ध की प्रजा ने अपने सुशील और न्यायी विजेता के वियोग में ऑसू बहाए और उसकी स्मृति में उसकी मृति बनाकर स्थापित की।

इसके उपरान्त बहुत से शासक नियुक्त होकर यहाँ आते रहे। सन् १०७ हि० में जुनैद यहाँ का शासक होकर आया। यह बहुत बड़ा साहसी अधिकारी था। इसने सिन्ध से कच्छ पर चढ़ाई की। वह पहले मरमद में पहुँचा और वहाँ से मांडल और फिर धबख तक गया। यहाँ से वह भड़ीच के बन्दरगाह तक पहुँच गया और उसके एक अधिकारी ने उज्जैन ( मालवा ) तक धावा किया ; और वहाँ से फिर सम्मैद और भीलमाल को जीतता हुआ गुजरात पहुँचा और वहाँ से वह फिर सिन्ध लौट श्राया, परन्तु इन सब विजयों का महत्व श्राकर निकल जानेवाली ऋाँधी से ऋधिक नहीं है। सन् १३३ हि० (सन् ७५१ ई०) में अरबी शासन का पृष्ठ उलट गया। अमिवयों ( मुत्राविया के वंश के लोगों ) के स्थान पर अब्बासी लोग आए। शाम के स्थान पर इराक साम्राज्य का सुबा निश्चित हुन्त्रा ऋौर शासन का केन्द्र द्मिश्क से हटकर बग़दाद चला गया। इस परिवर्त्तन ने भारत को अरब साम्राज्य के केन्द्र से बहुत अधिक पास कर दिया। सन १४० हि० (सन ७५९ ई०) में हिशाम सिन्ध का शासक होकर आया। उसने उसर विन जमल नामक एक अधिकारी को जहाजों का एक वेड़ा देकर गुजरात भेजा वह लूटमार करके थोड़े ही दिनों में विफल होकर लौट आया। अन्त में हिशाम ने स्वयं एक बेड़ा लेकर भड़ौच के पास गन्धार पर ऋधिकार किया और वहाँ उसने श्रपनी विजय के स्मारक में एक मसजिद बनवाई। यह गुजरात देश में इस्लाम का पहला चरण था और सिन्ध को छोड़ कर बाकी सारे भारत में यह पहली मसजिद थी।

मन्सूर के बाद महदी खलीका हुआ। उसकी आज्ञा से अब्दुल्मिलिक ने गुजरात पर फिर चढ़ाई की और सन् १६० हि० (सन् ७७८ ई०) में बारबुद को, जिसका हिन्दी नाम भाडमूत है और जो भड़ौच के पास है, जीत लिया। पर संयोग से सेना में मरी फैल गई, जिससे एक हजार सिपाही मर गये। इस दुर्घटना से अरब लोग विकल होकर उलटे पाँव लौट गए।

बग़दाद का साम्राज्य मोहतिशम विल्लाह श्रव्वासी तक, जिसकी मृत्यु सन् २२७ हि० में हुई, टढ़ रही। इसके वाद दिन पर दिन वह ऐसी निर्वल होती गई कि सिन्ध और भारत से उसका सम्बन्ध दूट गया। कुछ दिनों तक श्रयब श्रमीर लोग यहाँ स्वतन्त्र बने रहे; पर श्रन्त में हिन्दू राजाश्रों ने फिर श्रपना श्रधिकार कर लिया। बाद में केवल दो प्रसिद्ध श्ररब रियासतें यहाँ बनी रह गईं, जिनमें से एक मुलतान में थी श्रोर दूसरी सिन्ध के श्ररबी नगर मन्सूरा में थी। यहाँ यह बात लिख देने के योग्य है कि इन हिन्दू राजाश्रों ने भी मुसलमान प्रजा के साथ बहुत श्रच्छा व्यवहार किया श्रीर उनकी मसजिदों को उसी प्रकार श्रपने स्थान पर बनी रहने दिया।

#### सिन्धियों की हार का रहस्य

इसके आगे वढ़ने से पहले यह जान लेना चाहिए कि कुछ ही हजार अरबों की जो सेना इतनी दूर से चल कर यहाँ आई थी, उसने एक ही आक्रमण में कैसे इस देश पर अधिकार कर लिया। मेरी समफ में सिन्धियों की हार भी उसी एक कारण से हुई थी, जिससे संसार की हर एक जाति दूसरी जाति के अधीन हुई है। अरबों के विवरण से यह बात स्पष्ट रूप से सिद्ध होती है कि उस समय अर्थात्

<sup>ै</sup> इन सब घटनाओं का उल्लेख फ़ुतृहुब्बुल्दान ( विलाज़री ) में है।

हिजरी पहली शताब्दी के अन्त और ईसवी आठवीं शताब्दी के आरम्भ में सिन्ध में बौद्ध धर्म का प्रचार था। अरववाले बौद्धों को समिनयः कहते थे। (इस शब्द पर आगे चलकर विचार होगा)। भूगोल के सभी लेखकों ने यहाँ बुद्ध नाम की एक बस्ती का उल्लेख किया है। जिसका ठीक नाम चचनामे में बुद्धपुर है। फिर यहाँ नवविहार नाम के एक उपासना-मन्दिर का उल्लेख मिलता है जो विशेष रूप से बौद्धों के मन्दिर का नाम है। उनके पुजारी का नाम समिनयः मिलता है जो ब्राह्मणों के विरोधी थे। इलियट साहब भी हमारे इस कथन का समर्थन करते हैं कि उस समय सिन्ध का धर्म बौद्ध था। वह कहते हैं—

"जब मुसलमानों को पहले पहल भारत की जातीयता से काम पड़ा, तब सिन्ध में बौद्ध मत का पूरी तरह से प्रचार था; इस लिये निश्चित रूप से इस नाम "बुद" का मूल रूप "बौद्ध" है, न कि फारसी शब्द "बुद" (बुत) जो कदाचित स्वयं भी बौद्ध शब्द का ही बिगड़ा हुआ रूप है। इस बात के बहुत से चिह्न अब भी मिलते हैं कि उस समय सिन्ध की तराई में बौद्ध धर्म फैला हुआ था। केवल विशेष रूप से चीनी यात्रियों के विवरणों और इब्न खुरीजिबा के वर्णन से ही इसका समर्थन नहीं होता, बल्क अरब लेखकों के कुछ संकेत और उल्लेख भी ऐसे हैं जिनमें बाह्मणों और बौद्धों के एक दूसरे के विरोधी होने का विशेष रूप से कोई उल्लेख नहीं है। क्योंकि इन लोगों की धर्म सम्बन्धी बातों (और विशेषतः प्रार्थना के ढङ्ग, आद्ध या बड़ों के नाम पर दान पुराय करने आदि) में आपस में इतना सूचम

<sup>&#</sup>x27; बुशारी मुक़द्दसी और इब्न हौकल का "जिक्रे सिन्ध"।

र इजियट का इतिहास ; पहचा खंड ; पृष्ठ १३८।

<sup>ै</sup> इक्त ग्रन्थ श्रीर खंड ; पृ० १० ।

अन्तर है कि अनजान और अभिमानी विदेशियों का ध्यान कठिनता से इस आर जा सकता था। इसी लिये जहाँ कहीं पुजारियों का वर्णन आया है, वहाँ उन्हें "समनी" कहा गया है। साम्राज्य का हाथी सफ़ेद होता था, जो एक बहुत अर्थपूर्ण बात है। एक हजार ब्राह्मणों ( पुजारियों ) को जिस नाम से अरबी किताबों में इनका उरुजेख है और जो चाहते थे कि अपना पुराना धार्मिक विश्वास और रीत रवाज आदि जारी रखें, महम्मद बिन क्रासिम ने उस समय के खलीका की आज्ञा से आदेश दिया था कि वे अपने हाथों में भिचापात्र लेकर नित्य सवेरे घूम घूमकर अपनी जीविका का प्रवन्ध करें। श्रौर यह एक विशेष धार्मिक प्रथा है जो बौद्ध पुजारियों में प्रचलित है श्रीर सब से अन्तिम बात यह है कि समाधि या स्तप बनाकर या और किसी प्रकार विजयी लोगों की शारीरिक स्मृति स्थापित करना आदि आदि बातें बौद्धों के प्राकृतिक गुणों की श्रोर संकेत करती हैं. न कि ब्राह्मणों की त्रोर । इन भाव रूप युक्तियों के सिवा इस बात से त्राभाव रूप साची भी मिलती है कि सती, जनेऊ, गौ पूजा, स्नान, हवन, पूजारियों के हथकंडों श्रौर धर्माधिकारियों के श्रधिकारों, योगियों के इन्द्रिय-निप्रह या दूसरी प्रथात्रों त्रौर कार्यों का भी कोई उल्लेख नहीं मिलता।"

सिन्ध का सब से पहला और पुराना इस्लामी इतिहास, जो साधारणतः चचनामा के नाम से प्रसिद्ध है (और जिसके दूसरे नाम तारीखुल हिन्द व उल सन्द और मिनहाजुल मसालिक हैं) को देखने से भली भाँति यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उस समय सिन्ध में बौद्धों और ब्राह्मणों के बीच विरोध और शत्रुता चल रही थी। यह भी पता चलता है कि कुछ घरानों में ये दोनों धर्म इस प्रकार भी फैते हुए थे कि उनमें का एक हिन्दू था, तो दूसरा बौद्ध। सिन्ध के राजाओं के विवरण पदकर इसी आधार पर मुक्ते यह निर्णय करना पड़ा है कि राजा चन हिन्दू ब्राह्मण था। उसने लड़ भिड़ कर छोटे छोटे बौद्ध

राजाओं को या तो मिटा दिया था श्रौर या उन्हें श्रपना करद बना लिया था। यह राजा ईसबी छठीं शताब्दी के श्रन्त में सिन्ध का शासक था। उसके बाद उसका भाई चन्द्र राजा हुआ। यह बौद्ध मत का कट्टर श्रनुयायी था; श्रौर जिन लोगों ने पहले श्रपना धर्म छोड़ दिया था, उन्हें इसने बलपूर्वक बौद्ध बनाया था यह देखकर हिन्दू ब्राह्मणों ने सिर उठाया। वह विवश होकर लड़ने के लिये निकला; पर सफल नहीं हुआ उसके बाद चच का लड़का दाहर उसके स्थान पर राजा हुआ। यह मुसे हिन्दू ब्राह्मण जान पड़ता है।

ऐतिहासिक श्रनुमानों से यह जान पड़ता है कि जिस समय मुसलमान लोग सिन्ध की सीमा पर थे, उस समय देश में इन देनों धर्मों में भारी लड़ाई हो रही थी और बौद्ध लोग ब्राह्मणों का सामना करने में अपने आपको असमर्थ देखकर मुसलमानों की ओर मेल और प्रेम का हाथ बढ़ा रहे थे। हम देखते हैं कि ठीक जिस समय मुहम्मद बिन क़ासिम की विजयी सेना नैहूँ नगर में पहुँचती थी, उस समय वहाँ के निश्वासियों ने अपने समनियों या बौद्ध पुजारियों को उपस्थित किया था। उस समय पता चला था कि इन्होंने अपने विशेष दूत इराक़ के हुज्जाज के पास भेजकर उससे अभयदान प्राप्त कर लिया है। इस लिय नैहूँ के लोगों ने मुहम्मद का बहुत अच्छा स्वागत किया। उसके लिय रसद की व्यवस्था की, अपने नगर में उसका प्रवेश कराया और मेल के नियमों का पूरा पूरा पालन किया। इसके बाद जब इस्लामी सेना सिन्ध की नहर को पार कर के सदौसान पहुँचती है, तब फिर समनिया बौद्ध लोग शान्ति के दूत बनते हैं। इसी प्रकार सेवस्तान में होता

र चचनामा ; इतियट ; खगड १; पृ० १४२ और १४२।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> उक्त ब्रन्थ स्त्रीर खराड ; पृ० १४२-४३ ।

¹ बिकाज़्री; पु० ४३७-३<sup>=</sup>।

है कि समनी ( बौद्ध ) लोग श्रपने राजा विजयराय को छोड़कर प्रसन्नता-पूर्वक मुसलमानों का साथ देते हैं और उनको हृदय से मान्य करते हैं। सिन्ध में काका नाम का कोई प्रसिद्ध बुद्धिमान् श्रीर राजनीतिज्ञ था। जाट रईस लोग उसके पास जाकर उससे सलाह करते हैं कि क्या मसलमानों की सेना पर रात के समय छापा मारा जाय ? वह उत्तर में कहता है-"यदि तम ऐसा कर सको तो अच्छा है। पर सुनो, हमारे पंडितों श्रौर योगियों ने यन्त्र देखकर यह भविष्यद्वाणी कर दो थी कि इस देश को एक दिन मुसलमान लोग जीत लेंगे।" लोग उसकी बात नहीं मानते श्रीर हानि उठाते हैं। काका ने कहा-"तुम लोग श्रच्छी तरह जानते हो कि मेरा विचार श्रीर निश्चय प्रसिद्ध है। बौद्धों के प्रनथों में यह भविष्यद्वाणी पहले से ही लिखी जा चुकी है कि भारत को मुसलमान लोग जीत लेंगे। श्रीर मैं भी विश्वास रखता हूँ कि वास्तव में ऐसा ही होनेवाला है।" इसके बाद काका मुहम्मद बिन क़ासिम के पास चला जाता है और जाटों के विचार से उसको सूचित करता है श्रौर श्रपने प्रन्थों की भविष्यद्वाणी उसको सुनाता है। मुहम्भद बिन क़ासिम बहुत आदरपूर्वक उसे अपने यहाँ रखता है और उसके साथियों को पुरस्कार और खिलअत आदि देकर सम्मानित करता है। इसी प्रकार राजा दाहर के बहुत से विरोधी श्रिधकारी (सम्भवत: बौद्ध ) स्वयं आ आकर अधीनता स्वीकृत करते हैं।'

ऐसा जान पड़ता है कि जब सिन्ध के बौद्धों ने एक श्रोर मुसलमानों को श्रौर दूसरी श्रोर ब्राह्मणों को तौला, तब उनको मुसलमान श्रन्छे जान पड़े। दूसरा कारण यह हो सकता है कि इससे पहले तुर्किस्तान श्रौर श्रफ्यानिस्तान के बौद्धों के साथ मुसलमानों ने जो श्रम्बा व्यवहार किया था श्रौर उनमें से बहुत श्रधिक लोगों ने जिस शीघता

<sup>\*</sup> चचनामा ; इिलयट ; पू० १०६।

से इस्लाम धर्म प्रह्ण किया था, उसका प्रभाव इस देश के बौद्धों पर भी पड़ा था।

# भारत के अरब यात्री और भूगोता-लेखक

इस समय ऋरबी भाषा में जो सब से पहली भूगोल की ऐसी पुस्तक मिलती है जिस में भारतवर्ष का कुछ वर्णन है, वह इब्न खुरीजबा (सन् २५० हि०) की किताबुल्-मसालिक वल् ममालिक है।

### (१) इब्ने खुर्दाजवा; सन् २५० हि॰

यह ईसवी नवीं शताब्दों में मोतमद खलीफा अब्बासी के समय में डाक और गुप्त सूचनाओं के विभाग का अधिकारी था। इस लिये इसने बग़दाद से भिन्न भिन्न देशों की यात्राओं और आने जाने के मार्गी का विवरण देने के लिये यह पुस्तक लिखी थी। इसमें उसने भारत के जल और स्थल के व्यापारी मार्गी का विवरण दिया है और यहाँ की भिन्न भिन्न जातियों का उस्लेख किया है। यद्यपि वह खयं भारत में नहीं आया था, पर उसकी साधारण जानकारी की नींव बतलीमूस के भूगोल पर है और विशेष विशेष जानकारियाँ उसके विभाग की सरकारी सूचनाओं के आधार पर हैं। अपने पद के कारण व्यापारियों और यात्रियों से उसकी बराबर भेंट होती रहती थी; इस लिये उसकी यह निजी जानकारियाँ मानो भारतीय यात्री की जानकारियों के समान थीं। उसकी पुस्तक सन् १८८९ ई० में ब्रेल, लीडन यन्त्रालय में डी गोइजी (De Goeje) ने प्रकाशित की थी।

इन्ने खुदीजवा ने सिन्ध के अन्तर्गत जिन नगरों का उस्लेख किया है, उनसे जान पड़ता है कि अरववाले बलोचिस्तान के बाद से लेकर गुजरात तक के सारे देश को सिन्ध समस्ते थे। उसने सिन्ध के नीचे लिखे नगर गिनाए हैं—

"कैकान बन्नः, मकरान, मेद, कन्धार, कसदार, बूकान, कन्दा-बोल, कन्जपुर, अरमाबील, देवल, कम्बली, कंबायाद, खम्भायत, सहवान, सदौसान, रासक, रूर, सावन्दरी, मुलतान, मंडल, बेलमान, सरिश्त, केरज, मरमद, काली, धबख, बरौस (बडौच)" (पृ० ५५)। फिर भारत के प्रसिद्ध नगरों के नाम गिनाए हैं जो इस प्रकार हैं—सामल, होरैन (उउजैन), कालौन, कन्धार (गन्धार), काश्मीर। (पृ० ६८)।

इन्ने खुर्राजवा कहता है—"भारत में सात जातियाँ हैं। (१) शाकशरी (चित्रय); ये उस देश के सम्पन्न और बड़े लोग हैं। इन्हीं में से बादशाह होते हैं। इनके आगे सब लोग सिर मुकाते हैं, पर ये किसी के आगे सिर नहीं मुकाते। (२) बराहमः (ब्राह्मण्) ये शराब और नशे की चीजें नहीं पीते। (३) कस्तरी (खत्री) ये तीन प्यालों तक पी लेते हैं। ब्राह्मण्ण इनकी लड़को लेते हैं, पर इनको अपनी लड़की नहीं देते। (४) शुद्रर (शुद्र), ये खेती करनेवाले हैं। (५) बैश (वैश्य); ये पेशे करनेवाले हैं। (६) शन्दाल (चांडाल); ये खिलाड़ी और कलावन्त हैं। इनकी स्त्रियाँ सुन्दर होती हैं। और (७) जम्ब (डोम), ये लोग गाते बजाते हैं। भारत में ४२ प्रकार के धर्म सम्प्रदाय प्रचलित हैं। कोई ईश्वर और रसूल (अवतार से अभिप्राय है) दोनों को मानता है, कोई एक को मानता है; और कोई किसी को नहीं मानता। इनको अपनी जादूगरी और यन्त्र मन्त्र पर बड़ा अभिमान है।" (पू॰ ७१)।

## (२) सुल्लेमान सौदागर ; सन् २३७ हि०

यह सब से पहला श्ररब यात्री है, जिसका यात्रा-विवरण हम लोगों को प्राप्त है। सन् १८११ ई० में यह पेरिस में "सिलसिल तुत्तवारीख" के नाम से छपा है। यह एक व्यापारी था जो इराक़ के बन्दरगाह से चीन तक यात्रा किया करता था। इस प्रकार यह भारत के सारे समुद्र तट का चक्कर लगाया करता था। इसने श्रपनी यात्रा का यह संचिप्त विवरण सन् २३७ हि० में लिखा था, जिसे श्राज प्रायः ग्यारह सौ वर्ष होते हैं।

यह सब से पहला उद्गम है जिसमें भारतीय महासागर का नाम हमें "दरियाए हरगन्द" मिलता हैं। हरगन्द समुद्र के उस भाग को कहते थे, जो द्त्रिणो भारत के किनारों पर बहता है। सुत्रैमान कहता है- "यह प्रसिद्ध है कि इसमें १९०० के लगभग टापू हैं। इन टापुत्रों पर एक स्त्री का राज्य है। इनमें अम्बर और नारियल के बृत्त बहुत अधिक हैं। एक टापू दूसरे टापू से दो तीन फरसख (दूरी की एक नाप जो प्रायः साढ़े तीन मील के बराबर होती है। इसीका फारसी रूप फरसंग है।) की दूरी पर स्थित है। यहाँ के लोग बहुत कारीगर हैं। ये कुरता दोनों आस्तीनों, दामनों और गले के सहित बुन लेते हैं और इसी प्रकार जहाज बनाते हैं। सब से अन्तिम टापू का नाम सरन्दीप है और इनमें से हर एक टापू का नाम दीप (द्वीप) है। इसी सरन्दीप में हजारत आदम के चरण चिह्न हैं। इन सब के पीछे ऋंडमन टाप है। यहाँ के लोग जंगली हैं। ये क्ररूप श्रीर काले होते हैं। इनके घुँघराले बाल, डरावने चेहरे श्रीर लम्बे पैर होते हैं और ये नंग धड़ंग रहते हैं। ये जीते आदमी को पकड़ कर खा जाते हैं। क़शल यही है कि इनके पास नावें नहीं है, नहीं तो इधर से जहाजों का आना जाना कठिन हो जाता।" दिल्ला भारत के कुछ तटों के निवासियों के सम्बन्ध में इसने लिखा है-"वे केवल एक लँगोटी बाँधते हैं।"

इसने एक विलच्चण बात यह लिखी है जिससे सारे संसार के सम्बन्ध में उस समय के लोगों की व्यापक पारखी दृष्टि का पता चलता है इसने लिखा है कि भारतवासियों ख्रौर चीनियों दोनों का यह कहना है कि संसार में केवल चार बादशाह हैं। सब से पहला अरव का वादशाह, जो सब वादशाहों का वादशाह और सब से अधिक धनवान है और एक बड़े धर्म का वादशाह है। फिर चीन के बादशाह का नम्बर है। फिर रूम के वादशाह का और फिर भारत के राजा बल्हरा का (गुजरात के राजा बक्षभराय) का।

इसने भारत के समुद्र तट के चार बड़े बड़े राजाओं का उल्लेख किया है, जिनमें पहला नाम राजा बल्हरा का है—"जो सब राजाओं का राजा है। इसके यहाँ सैनिकों को उसी प्रकार यृत्ति मिलती है, जिस प्रकार अरब में मिलती है। इसके सिक्के भी हैं। इस पर राजा का सन् होता है, जो उसके सिंहासन पर बैठने से आरम्भ होता है। भारत के सब राजाओं से बढ़कर यहाँ के राजा अरबों से प्रेम रखते हैं। इनका विश्वास है कि इसी लिये इनके राजाओं की उमर बड़ी होती है। वह पचास पचास बरस तक राज्य करते हैं। उनके देश का नाम कुमकुम (कोंकण) है, जो समुद्र के किनारे है। आस पास के राजाओं से इसकी लड़ाइयाँ रहा करती हैं।" बल्हरा शब्द के शुद्ध रूप के सम्बन्ध में पहले अन्वेषकों में बड़ा मतभेद था; पर अब यह भली भाँति प्रमाणित हो गया है कि बल्हरा वास्तव में बहुभराय का बिगड़ा हुआ रूप है और उमकुम कोंकण का बिगड़ा हुआ रूप है। वहुभराय का वंश यहाँ बहुत दिनों तक शासन करता रहा है।

बक्कभराय के बाद जजर के बादशाह का उक्केख है। जजर वास्तव में गूजर है। गूजर राजा गुजरात के राजा थे। वह कहता है "इस राजा के पास सेनाएँ बहुत हैं। उसके पास जैसे घोड़े हैं, वैसे और किसी राजा के पास नहीं हैं। पर वह अरबों का बहुत बड़ा शत्रु है। इसका देश भी समुद्र के किनारे पर है। इसके पास पशु बहुत हैं। भारत के सब प्रदेशों में से यह प्रदेश चोरी से बहुत अधिक रिचत है।"

"इसके बाद ताकन का बादशाह या राजा है। इसका देश बहुत थोड़ा है। यहाँ की श्चियाँ बहुत सुन्दर हैं। यहाँ का राजा सब से मेल रखता है और अरबों से प्रेम रखता है।" ताकन शब्द के शुद्ध रूप के सम्बन्ध में युरोपियन अन्वेषकों में मतभेद हैं। कुछ प्रतियों में ताकन के स्थान पर ताकन शब्द भी मिला है। कुछ लोगों ने इसे वर्त्तमान औरंगाबाद, दिन्छन के पास के पास बतलाया है और कुछ लोग इसे काश्मीर ले गए हैं। पर मेरो समक्त में यह ताकन शब्द है और दिन्छन की खराबी है।

"इसके बाद रहमीं का राजा है जिसके पास राजा बल्हरा और दूसरे राजाओं से अधिक सेना है। इसकी सेना के साथ पचास हजार हाथी रहते हैं। इसके देश में ऐसे सूती कपड़े होते हैं जैसे और किसी जगह नहीं होते।" कपड़ों की प्रशंसा के आधार पर सममा जाता है कि यह ढाके के पास किसी रामा नाम के राजा का राज्य था।

इसने भारत के बहुत से क़ानून आदि भी लिखे हैं। उदाहरणार्थ यह कि—"जब एक दूसरे पर कोई अभियोग चलाता है, तब अभियुक्त के सामने लोहा गरम कर के रखा जाता है और उस के हाथ पर पान के सात पत्ते रखकर ऊपर से गरम लोहा रख दिया जाता है। वह उसको लेकर आगे पीछे चलता है। फिर वह उस लोहे को गिरा देता है और उसके हाथ को खाल की एक थैली में रखकर उस पर राजा को मोहर कर दी जाती है। तीन दिन के बाद धान लाकर उसको इस लिये दिए जाते हैं कि वह उनको छीलकर उनमें से चावल निकाले। यदि उसके हाथ पर गरम लोहे का कोई प्रभाव नहीं होता, तो वह सच्चा सममा जाता है; और मुद्द पर जुरमाना कर के वह धन राजकोष में रखा जाता है। कभी कभी गरम लोहे के बरले ताँ वे के बरतन में पानी गरम किया जाता है और उसमें

लोहे की एक श्रॅगूठी छोड़ दी जाती है। तब उससे कहा जाता है कि हाथ डालकर इसमें से श्रॅगूठी निकालो।" सुलैमान कहता है कि मैंने कुछ लोगों को देखा है कि उनके हाथ बिलकुल श्रच्छी दशा में निकल श्राए। वह यह भी कहता है—''यहाँ मुरदे जलाए जाते हैं। उसमें चन्दन, कपूर और केसर डालते हैं श्रीर उसकी राख हवा में उड़ा देते हैं। यहाँ यह भी नियम है कि जब राजा मरता है, तब उसके साथ उसकी सब रानियाँ भी जलकर सती हो जाती हैं। पर यह केवल उनकी इच्छा पर है, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है।" (पृ० ५०)

वह यह भी लिखता है—"यहाँ राज्य पैतृक होता है श्रौर उसमें युवराज होते हैं। इसी प्रकार यहाँ जो श्रौर पद या पेशे हैं, वे भी पैतृक हैं। यहाँ के सब राजा मिलकर एक बड़े राजा के श्रधीन नहीं रहते बल्कि हर एक का राज्य श्रलग श्रलग है। कोई किसी के श्रधीन नहीं है। लेकिन वल्लभराय (बल्हरा) सब राजाश्रों में बड़ा है।" (पृ०५१)

"यहाँ विवाह करने से पहले लड़के और लड़कीवाले एक दूसरे के पास संदेसा भेजते हैं। फिर उपहार और भेंट आदि भेजते हैं। ब्याह में खूब ढोल और भाँभ आदि वजाते हैं; और जहाँ तक सामर्थ्य होती है, दान देते हैं।" (पृ० ५३) "सारे भारत में व्यभिचार का दंड दोनों अपराधियों के लिये वध है। इसी प्रकार चोरी का दंड भी वध है। भारत में इसका ढंग यह है कि चोरों को एक ऐसी तुकीली गोल लकड़ी पर बैठाते हैं। जो नीचे की ओर बराबर मोटो होती जाती है। वह लकड़ी नीचे से गले तक चली आती है।" (पृ० ५४)

आज यह सुनकर लोगों को आश्चर्य होगा कि भारत में भी लोग किसी समय लम्बी लम्बी दादियाँ रखते थे। हमारे इस यात्री का कहना है-- "यहाँ मैंने तीन तीन हाथ की दाढ़ियां देखीं।" (पृ०५५) "जब कोई मरता है, तब उसके सम्बन्धी आदि दाढ़ी और मोछ मुँ डाते हैं। जब कोई क़ैद किया जाता है, तब सात दिन तक उसको श्रन पानी कुछ भी नहीं देते। यहाँ हिन्दू न्यायाधीश बैठकर अभियोगों का निर्णय करते हैं। डाकू के लिये भी वध ही दंड है। पशु को जबह करके नहीं बल्कि किसी चीज से मारकर खाते हैं। हिन्द लोग दोपहर को भोजन करने से पहले नहाते हैं। मुँह अन्छी तरह से साफ करते हैं। बिना मुँह साफ किए भोजन नहीं करते।" (पू. ५६) एक ऋरब के लिये सब से ऋधिक आश्चर्य की बात यह है कि किसी देश में छुहारा नहो। हमारे इस अरब यात्री को भी इसी बात का श्राश्चर्य है। वह कहता है—"भारत में श्रीर सब फल तो हैं, पर छहारे का वृत्त नहीं है। और उनके पास एक फल ऐसा है, जो हमारे यहाँ नहीं है।" (पृ० ५६) हो न हो, यह त्राम होगा। भारत में श्रंगर भी नहीं हैं। अनार अलबत्ता हैं। सजावट पसन्द करने वाले हमारे इस यात्री को इस बात का भी आश्चर्य है कि-"भारत में जमीन पर फर्श विछाने की प्रथा नहीं है।" (पृ० ५४) "स्त्रियां रखने की संख्या भी यहाँ निश्चित नहीं है। जो जितनी चाहे, उतनी रखे। इनका भोजन चावल है।" (पृ० ५४) "चीन का धर्म वास्तव में भारत से ही निकला है। वे बौद्धां की मूर्त्तियाँ पूजते हैं। चिकित्सा, ज्यौतिष श्रौर दर्शन भारत में है।" ( पृ० ५७ ) "जानवरों में यहाँ घोड़े कम हैं।" (पृ० ५७)

"भारत की अपेता चीन अधिक साफ सुथरा देश है। दोनों देशों में बड़ी बड़ी निद्याँ हैं। भारत में जङ्गल बहुत हैं और चीन पूरा बसा हुआ है। भारतवासियों का पहनावा यह है कि एक कपड़ा कमर से बाँधते हैं और दूसरा अपर डाल लेते हैं। खियाँ और पुरुष सब सोने और जवाहिरात के गहने पहनते हैं।"

## (३) श्रवृज़ैद इसन सैराफ़ी; सन् २६४ हि॰

कारस की खाड़ी में सैराक एक प्रसिद्ध बन्दर था! अबूजैंद वहीं का रहने वाला था। उसकी पुस्तक में "सन् २६४ हि०" लिखा मिलता है। मसऊदी नामक यात्री सन् ३०० हि० में सैराकी में उससे मिला था। यह भी एक ऋरब व्यापारी था। इसने सुलैमान का यात्रा विवर्ण पढ़कर पचीस तीस बरस बाद उसका परिशिष्ट लिखा था। वह भी सैराफ और भारत तथा चीन के मध्य व्यापार के लिये समुद्र यात्रा किया करता था। वह लिखता है-" चीन में राजनीतिक क्रान्तियाँ होने के कारण हमारे समय में वहाँ से अब लोगों के व्यापारिक कार बार बन्द हो गए हैं।" इसने इस बात का दावा किया है कि-"मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने यह पता लगाया है कि भारत श्रौर चीन का समुद्र ऊपर से फिरकर भूमध्य सागर में मिल गया है।" (पृ० ८८) यह सब से पहला ऋरब यात्री है जो जावा के महाराज नामक राजा का उल्लेख करता है श्रीर उसकी तुलना में कुमार देश (कन्या कुमारी) का नाम लेता है और कहता है—''यहाँ का राजा महाराज के अधीन है। यहाँ व्यभिचार और मद्य दोनों मना हैं। यहाँ इनका नाम निशान भी नहीं है।" ( पृ० ९४ ) "भारत और चीन दोनों देशों में पुनर्जन्म का विश्वास इतना दृढ़ है कि लोग अपने प्राण दे देना एक बहुत ही साधारण काम समभते हैं।" (पृ० १०१) वह कहता है "वरलभराय और दूसरे राजाओं के राज्य में कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो जान बूफ़कर अपने आपको आग में जला डालते हैं।" (पृ० ११५) "यहाँ राजा बनाने के समय यह प्रथा है कि राजा के रसोई घर में चावल पकाए जाते हैं और तीन चार सौ आदमी अपनी इच्छा से वहाँ श्राते हैं। राजा के सामने एक पत्ते पर वह चावल रख दिए जाते हैं। राजा उसमें से थोड़ा सा उठाकर खाता है। फिर एक एक आदमी राजा के सामने जाता है। राजा उनको थोड़े थोड़े चावल अपने सामने से देता जाता है। ये सब आदमी राजा के साथी होते हैं। जब राजा मरता है, तब ये सब भी उसके साथ उस दिन श्राग में जल जाते हैं।" हमारे यात्री ने इस प्रकार की कई घटनात्रों का उल्लेख किया है। वह यइ भी कहता है—"यहाँ पानी बहुत बरसता है श्रौर उसीसे यहाँ की खेती होती है।" (पू० १२६) फिर वह बौद्ध भिक्षत्रों का उल्लेख करता है, जो "नंगे बदन सिर और शरीर के बाल बढ़ाए, नाखन बढ़ाए, गले में मनुष्यों की खोपड़ियों की माला पहने देश देश फिरते रहते हैं। जब उनको भूख लगती है, तब वे किसी के दुवार पर खड़े हो जाते हैं।" (पृ० १२९) साथ ही उसने द्विण भारत की देवदासियों का भी उल्लेख किया है। (पू० १२९) इसके बाद मुलतान की प्रसिद्ध मूर्त्ति का हाल लिखा है। यह नःरियल वाले देश का उल्लेख करता है और उसके व्यापार का हाल भी लिखता है। अन्त में कहता है-"भारत के राजा लोग कानों में सोने के वाले पहनते हैं, जिनमें बड़े बड़े बहुमूल्य मोती रहते हैं। वे गले में माला पहनते हैं, जिनमें बहुमूल्य रत्न होते हैं। यही मोती श्रौर रत्न उनकी सम्पत्ति और कोष हैं। सेनात्रों के सेनापित तथा दूसरे अधिकारी भी अपने श्रपने पद श्रीर मर्यादा के श्रनुसार इसी प्रकार के गहने पहनते हैं। यहाँ श्रमीर लोग श्रादमी की गरदन पर सवार होकर चलते हैं। उस श्राहरी के हाथ में छत्र होता है, जिसमें मोर के पर लगे होते हैं।" (पृ० १४५)।

इस यात्री को यह देखकर आश्चर्य होता है—"यहाँ दो आदमी भी एक साथ मिलकर नहीं खाते और न एक ही दस्तरखान पर खाते हैं; और इस प्रकार खाने को बहुत अनुचित सममते हैं। राजाओं और अमीरों के यहाँ यह प्रथा है कि नारियल की छाल का थाली की तरह का एक बरतन नित्य बनता है और वह हर एक आदमी के सामने रखा जाता है। भोजन के बाद जूठा पदार्थ उस छाल की थाली के सिहत फेंक दिया जाता है।" (पृ० १६४) वह यह भी साची देता है—"यहाँ के प्रायः राजा अपनी रानियों से परदा नहीं कराते। जो कोई उनके दरबार में जाता है, वह उन्हें देख सकता है।" (पृ० १६७)

# ( ४ ) अबू दरफ मुसइर बिन मुहलहिल यंबूई सन् ३३१ हि॰

यह बहुत बड़ा अरब यात्रो है। इसका समय सन् ३३१ हि० से सन् ३०० हि० तक निश्चित हुआ है। यह बग़दाद से तुर्किस्तान आया था और बुखारा के शाह नसर सामानी (मृत्यु सन् ३३१ हि०,) से मिला था। वहाँ से यह एक चीनी राजदूत के साथ चीन चला गया था। फिर चीन से चल कर तुर्किस्तान, काबुल, तिब्बत और काश्मीर होता हुआ मुलतान, सिन्ध और भारत के दिचिणी समुद्र तट कोलम तक पहुँचा था। इसकी पुस्तक का कुछ अंश बरिलन में सन् १८४५ ई० में लैटिन अनुवाद के सिहत छपा है। पर वह मेरे देखने में नहीं आया। हाँ, उस के कुछ संचित्र उदाहरण इब्ने नदीम ने किताबुल किहरिस्त में याकूत ने मोजमुल बुल्दान में और किजवीनों ने आसारल बिलाद में दिए हैं। वे अंश में ने देखे हैं। इसने मुलतान के मन्दिर का विस्तृत विवरण दिया है। इसी प्रकार मदरास में पैदा होनेवाली और बननेवाली चीजों का भी वर्णन किया है। सम्भवतः यह पहला अरब यात्री है जो भारत में स्थल के मार्ग से आया था।

# (५) बुजुर्ग विन शहरयार सन् ३०० हि०

यह एक जहाज चलानेवाला था, जो अपने जहाज इराक के बन्दरगाह से भारत के संगुद्रतटों और टापुओं से लेकर चीन और

जापान तक ले जाता श्रीर ले श्राता था। इसने श्रथवा इसके श्रीर साथियों ने जलमार्ग में जो जो बातें देखी सुनी थीं, वे सब ऋरबी भाषा में अजायबुल हिन्द नामक पुस्तक में लिखी हैं. जिसमें दिताणी भारत और गुजरात की भिन्न भिन्न घटनाएँ और बातें मिलती हैं। इनमें से सब से अधिक महत्व की घटना एक हिन्दू राजा का कुरान का हिन्दी में अनुवाद करा के सुनना है। इसने भारत के नगरों में से कोलम, कल्ला, छोटा काश्मीर (पंजाब), सैमूर (चैमूर), सोपारा, ठट्टा, थाना, मानकेर (महानगर जो बल्लभराय की राजधानी थी) श्रीर सीलोन या लंका का नाम लिया है। यहाँ के योगियों, उनकी तपस्यात्रों और अपने आपको मार डालने और जला डालने की बहुत सी कथाएँ लिखी हैं। इस पुस्तक में विलच्चण बात यह है कि स्थान स्थान पर व्यापारियों के लिये "बनियानिया" शब्द का व्यवहार किया गया है, जो स्पष्टतः हिन्दी शब्द बनिया है। उस समय छोटी नावों को अरब मल्लाह बारजा कहते थे। यह हिन्दी का बेड़ा शब्द है। इसका ऋरवी बहुवचन "बवारिज" है। पर इस पुस्तक में बवारिज शब्द का व्यवहार बार बार समुद्री डाकुत्रों के लिये भी किया गया है। डोली और डोले के अर्थ में हिंडोल शब्द का और पलंग के अर्थ में बलंज शब्द का भी व्यवहार हुआ है। हिन्दुओं की छत छात का भी इस में उहुेख है। (पू० ११८)।

यह पुस्तक सन् १८८६ ई० में लीडन में छपी है। इसका फ्रान्सीसी अनुवाद तो इसीके साथ प्रकाशित हुआ है, पर अँगरेज़ी अनुवाद अभी इसी महीने में छप कर निकला है।

### (६) मसऊदी ; सन् ३०३ हि॰

मसऊदी, जिसका नाम अबुलहसन अली था, एक ऊँचे दरजे के इतिहास-लेखक, भूगोल-लेखक और यात्री के रूप में प्रसिद्ध है। इस- ने अपनी आयु के पचीस वर्ष यात्रा और घूमने फिरने में बिताए हैं। इसने ऋपने जन्म-स्थान बरादाद से यात्रा आरम्भ की थी और इराक़, शाम, आरमीनिया, रूम (एशियाये कोचक या एशिया माइनर) श्रफ़ीक़ा, सुडान श्रीर जंग के श्रितिरिक्त चीन, तिब्बत, भारत श्रीर सरन्दीप की यात्रा की थी। जल में इसने भारत, चीन, अरब, हब्श, फारस श्रीर रूम की नदियों की सैर की थी। इसके कई बड़े बड़े मन्थों में से केवल दो ऐतिहासिक मन्थ मिलते हैं। एक प्रस्तक किताब उल तम्बीह वल अशराफ है जो संचित्र है। दूसरी पुस्तक इससे बड़ी है जिसका नाम मुरूजुज-जहब व मन्त्राद्नुल जौहर है। इस दसरी पुस्तक में जानकारी की बहुत सी बातें भरी हैं। यह मानो इस्लाम का इतिहास है। पर इसकी भूमिका में सारे संसार की जातियों का सम्मिलित इतिहास है। उन्हीं में भारत भी है। इसने नदियों का वर्णन बहुत विस्तार के साथ किया है। इसके विवर्ण से यह एक विलच्च बात मालूम होती है कि जिस प्रकार आजकल जहाजी कम्पनियों और उनके जहाजों के नाम होते हैं, उसी प्रकार उन दिनों भी जहाजों के मालिकों के नाम पर या भाइयों और बेटों के नाम सहित ( एंड ब्रदर्स, एंड सन्स के ढंग पर ) उन जहाजों के नाम रखे जाते थे, जो भारतीय महासागर में त्र्याते जाते थे। इसने सब से पहले रायद (राबी) नदी, गंगा श्रीर पंजाब की पाँचों नदियों का बार बार नाम लिया है (पू० ३७२); श्रीर यह बतलाया है कि इनमें से हर एक नदी कहाँ कहाँ से निकली है। इसने दूसरे कन्नीज का भी उल्लेख किया है, जो प्रसिद्ध कन्नीज से खलग था. जो सिन्ध में था और जिस के राजा बौबरह के नाम से प्रसिद्ध थे श्रीर उसका स्थान बतलाया है। लिखा है-"तिब्बत के पहाड़ों से श्रिधिक बड़े पहाड़ मैने कहीं नहीं देखें"। ( पृ० ३८९ ) यह स्पष्ट है कि इन पहाड़ों से हिमालयका अभिप्राय है। यह भी लिखा है

#### भारत के अरब यात्री

"भारत में बहुत सी बोलियाँ बोली जाती हैं।" (पृ० १६३ और ३८१) विलच्चण बात यह है कि इसने कन्धार को रहबूतों (राजपूतों) का देश बतलाया है। (पृ० ३७२) खम्भात में वह सन् २०२ हि० में पहुँचा था। वह उस समय राजा वह भराय के अधीनस्थ एक ब्राह्मण बनिए के शासन में था। (पृ० २५४) वह सन् २०० के बाद अपना मुलतान पहुँचना प्रकट करता है और वहाँ के मुसलमान अरब बादशाह और मन्त्रियों के नाम बतलाता है। (पृ० ३७६)।

मसऊदी ने अपनी पुस्तक मुरुजुज-जहब सन् ३३२ हि॰ में अपनी यात्रा समाप्त करने के उपरान्त लिखी थी। यह पुस्तक पेरिस में फ्रान्सीसी अनुवाद के सहित जो खंडों में प्रकाशित हुई है और मिस्र में कई बार प्रकाशित हो चुकी है।

#### (७) इस्तखरी; सन् ३४० हि॰

श्रव् इसहाक इत्राहीम बिन मुहम्मद फारसी साधारणतः इस्तखरी के नाम से प्रसिद्ध है। यह बग्नदाद के महक्षे कर्ख का रहने-वाला था। यह बहुत बड़ा यात्री था श्रौर इसने एशिया के प्रायः देशों की यात्रा की थी। भूगोल के सम्बन्ध में इसकी दो पुस्तकें हैं—एक किताबुल् श्रकालीम और दूसरी किताबुल मसालिकुल् ममालिक। पहली पुस्तक सन् १८३९ ई० में गोथा में श्रौर दूसरी पुस्तक सन् १८७० ई० में लीडन में छपी है। इसमें श्रयब श्रौर ईरान के बाद मावरा उन् नहर या ट्रान्स काकेशिया, काबुलिस्तान, सिन्ध और भारत का उल्लेख है। इसमें भारतीय महासागर का भी, जिसे वह पारस महासागर कहता है, विस्तार पूर्वक वर्णन है। वह सन् ३४० हि० (सन् ९५१ ई०) में भारत श्राया था। वह श्रपने समय के इन्न हौकल नामक यात्री से यहीं मिला था। उसने भी वह भराय के महा- नगर का उल्लेख किया है। पर जान पड़ता है कि उस समय उसके राज्य के कई दुकड़े हो चुके थे। वह लिखता है कि इसके अधीन बहुत से राजा हैं। इसके सिवा इसने मुलतान, मन्सूरा, समन्द, अलोर और सिन्धु नद का भी उल्लेख किया है। इसका काम केवल देशों का हाल लिखना नहीं था, बल्कि संसार का मानचित्र या नक्शा तैयार करना था, जिसमें सिन्ध का नक्शा भी है।

# (८) इब्न हौक़ल ; सन् ३३१–५८ हि० (सन् ९४३-७९ ई०)

यह बग़दाद का एक व्यापारी था। सन् ३३१ हि० (सन् ९४३ ई०) में यह बग़दाद से चला था और युरोप, अफ्रीक़ा तथा एशिया के देशों में इसने भ्रमण किया था। स्पेन श्रौर सिसली से लेकर भारत तक की जमीन इसने छान मारी। इसने भी देशों के नक़रो बनाए थे; पर दुःख है कि इसकी जो पुस्तक छपी है, उसमें ये नक्शे नहीं दिए गए हैं। लेकिन इलियट साहब ने इसकी पुस्तक की एक हाथ की लिखी रही प्रति अवध के शाह के पुस्तकालय में देखी थी। उसी प्रति से लेकर उन्होंने अपनी पुस्तक में सिन्ध का वह नक्ष्शा लगा दिया है। वह नक्ष्शा अशुद्ध होने पर भी कदाचित् भारत के किसी प्रदेश का पहला भूगोल सम्बन्धी नक्शा है, जो संसार में बना था। इस नक्तरों में गुजरात से लेकर सीस्तान तक की बस्तियों के स्थान दिखलाए गए हैं। यह पहला अरब यात्री और भूगोल-लेखक है जिसकी पुस्तक में भारत की पूरी लम्बाई चौड़ाई बतलाने का प्रयत्न किया गया है। वह कहता है—"भारत के महादेश में सिन्ध, काश्मीर श्रीर तिब्बत का भाग मिला हुआ है। (पृ०९) "भारत के पूरव में फ़ारस का सागर है और उसके पच्छिम और दक्खिन मुसल-मानों के देश हैं त्रौर उसके उत्तर में चीन है।" (पू० ११) भारतवर्ष की लम्बाई बहुत है। मकरान से मन्सूरा, बुद्ध और सारे सिन्ध प्रान्त से लेकर, यहाँ तक कि कन्नौज तक उसका अन्त होता है। फिर उससे आगे बढ़कर तिब्बत तक चार महीनों का रास्ता है। चौड़ाई कारस के सागर से लेकर कन्नौज तक तीन महीनों का रास्ता है।" चाहे यह वर्णन कितना ही रदी हो, पर भारत की सीमा नियत करने का यह पहला प्रयत्न है।

### (९) बुशारी मुक़दसी; सन् ३७५ हि॰

शम्सुद्दीन सुहम्मद् विन अहमद् बुशारी शाम देश के जेरूसलम का रहनेवाला था। इसने अपनी पुस्तक सन् २०५ हि० में समाप्त की थी। इसने अपने समय के केवल इस्लामी संसार की यात्रा की थी। यह भारत भी आया था, पर सिन्ध से आगे नहीं बढ़ा था। इसकी पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसमें देशों के नक्शे थे, पर वे नक्शे छपी हुई पुस्तक में नहीं हैं। इसकी पुस्तक का नाम अहसनुत तक्कासीम की मारफितल् अकालीम है। पुस्तक का अन्तिम प्रकरण सिन्ध के सम्बन्ध में है। हमारे सामने उसका वह दूसरा संस्करण है जो सन् १९०६ ई० में लीडन में छपा था।

मुक़दसी की पुस्तक की एक और विशेषता यह है कि उसने महादेशों का विभाग देशों या प्रान्तों में और देशों या प्रान्तों का विभाग नगरों में किया है। फिर हर एक का अलग अलग वर्णन किया है और हर जगह के व्यापार, उपज, कारीगरी, धर्मों और सिक्कों का हाल लिखा है। इस लिये इस पुस्तका का विशेष महत्व है। इसी प्रकार इसने सिन्ध का हाल १४ पृष्ठों में लिखा है।

### (१०) त्र्रावंक्नी; सन् ४०० हि०

किताबुल् हिन्द नामक पुस्तक से लोग इतने अधिक परिचित हैं कि उसका विशेष वर्णन करने की अवश्यकता नहीं है। केवल इतना कहना बहुत है कि अलबेहनी जो असल में ख्वारिज्म (खीवा) का रहनेवाला था, जब भारत में आया, तब महमूद गजनवी की चढ़ाइयाँ आरम्भ नहीं हुई थीं। पर इसने अपनी पुस्तक महमूद के दो बरस बाद लिखी है। इसने किताबुल् हिन्द के सिवा और भी बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से कानून मसऊदी विशेष रूप से उल्लेख के योग्य है और जो अभी तक छपी नहीं है। उस में भारत के बहुत से नगरों के नाम लिखे हैं और उनकी लम्बाई चौड़ाई भी निश्चित की है।

किताबुल् हिन्द मूल अरबी में भी छप चुकी है और फिर उसका अँगरेज़ी और हिन्दी अनुवाद भी छप चुका है। इसमें भारत का पूरा भूगोल विस्तार पूर्वक दिया हुआ है।

### (११) इब्न बतूता, सन् ७७९ हि॰ (१३१७ ई०)

यह यात्री मराकश या मरको का रहनेवाला था और मुहम्मद् तुग़लक के समय में भारत में आया था। उसने इस देश का चप्पा चप्पा देखा। उसने अपने अजायबुल् अस्फार नामक यात्रा-विवरण में अपनी देखी हुई बातों का जैसी सुन्दरता से वर्णन किया है, वह सभी लोग जानते हैं। हमारे लिये उसके वर्णन का सब से अधिक महत्व का अंश वह है जिस में दिच्ण भारत के उस समय का वर्णन है, जिस समय मुसलमानों ने उसे जीता नहीं था।

## (१२) दूसरे इतिहास लेखक और भूगोल-लेखक

ऊपर के पृष्ठों में केवल उन महाशयों का वर्णन किया गया है जो आप भारत में आए थे। लेकिन इनके सिवा बहुत से ऐसे अरब भूगोल-लेखक या इतिहास-लेखक भी हैं जिन्होंने भारत का हाल लिखा है। इनमें से एक इब्न रस्ता (सन् २९० हि०) और दूसरा कदामा बिन जाफर (सन् २९६ हि०) है। फिर बिलाजुरी (सन् २७९ हि० ८९२ ई०) है जिसका फुत् हूल् बुल्दान नामक प्रन्थ बहुत बहुमूल्य है। इसके सिवा इब्न नदीम बग़दादी (सन् ३७० हि०) की किताबुल् फ़ेहरिस्त नामक पुस्तक भी है।

ये तो आरम्भ के लोग हैं, और अन्त के लोगों में सूफी दिमिश्की (सन् ७२८ हि॰, १३२६ ई॰) है जिसकी पुस्तक अजायबुल् बर्र वल् बहर है। सिसली का अरब भूगोल-लेखक इदरीसी (सन् ५६० हि॰ ११६५ ई॰) है। ईरान का जकरिया कजवीनी (सन् ६८२ हि॰ १२८३ ई॰) है जिसकी पुस्तक का नाम आसाफल् विलाद है। एक और अबुल् फिदा (सन् ७३२ हि॰ १३३१ ई॰) है जिसकी पुस्तक तकवीमुल् बुल्दान है। एक याकूत (सन् ६२७ हि॰ १२२९ ई॰) है जिसकी बहुत बड़ी पुस्तक मुअजमुल् बुल्दान है। मिस्र का नवीरी (सन् ७३३ हि॰ १३३१ ई०) भी है जिसकी पुस्तक नहायतुल् रव फी अफन्, जुल् अदब है; और शहाबुद्दीन उमरी (सन् ७४८ हि॰; १३४६ ई॰) है जिसकी पुस्तक का नाम मसालिकुल् अब्सार व ममालिकुल् अम्सार है।

इदरीसी के कुछ श्रंश और नहायतुल् श्ररव के ५ खंड श्रीर मसालिकुल् श्रव्सार का केवल एक खंड मिस्र में छपा है। इन सब में भारत का कुछ न कुछ हाल है। इन सब प्रतकों में भारत के सम्बन्ध की जो बातें हैं, यदि वे सब इकट्ठी कर दी जायँ, तो इलियट का श्रध्रा काम बहुत कुछ पूरा हो जाय और मध्य काल के भारत के सम्बन्ध की बहुत सी नई बातें हमारे सामने श्रा जायँ। युरोपियन इतिहास-लेखकों ने प्राचीन भारत का वर्णन करने में यूनानी वर्णनों को बहुत महत्व दिया है श्रीर उसकी बालकी खाल निकालने और भूठ को सचकर दिखलाने श्रीर एक एक नाम का ठीक पता लगाने में बहुत श्रधिक परिश्रम किया है। यदि वे श्ररबों के विवरणों पर थोड़ा भी परिश्रम करते, तो यूनानी श्रीर फारसी इतिहासों के बीच जो कई शताब्दियों का गड़ा पड़ता है, वह बहुत कुछ पट जाता।

#### व्यापारिक सम्बन्ध

अरबों का देश तीन ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है। उस देश में जितने आदमी बसते हैं, उनके हिसाब से वहाँ उतनी उपज नहीं होती। ऐसा देश स्वाभाविक रूप से व्यापारी होगा। सौभाग्य से उसके चारों त्रोर संसार के बड़े बड़े देश बसे हैं। श्रोर इराक़, दूसरी श्रोर शाम, तीसरी श्रोर मिस्र श्रौर श्रफीक़ा, सामने भारत, एक त्रोर ईरान है। इन सब देशों के साथ ऋरब-वालों के पराने प्रत्यच्च सम्बन्ध थे। यहाँ हमारा केवल भारत से सम्बन्ध है। लोहित सागर, भारतीय महासागर और फारस की खाड़ी पर बहरीन, उमान, हजरमौत, यमन और हिजाज आदि बसे हुए हैं त्रौर स्वभावतः इन्हींको इस समुद्री व्यापार का त्र्यवसर मिला था। इससे पहले यह दिखलाया जा चुका है कि अरबलोग भारत के समद्र-तटों पर त्राया जाया करते थे त्रौर भारत के समद्र-तटों से जहाज चलकर यमन के बन्दरगाह में पहुँचते थे और वहाँ से उनका सामान ऊंटों पर लद कर स्थल मार्ग से लोहित सागर के किनारे किनारे शाम श्रीर मिस्र जाता था श्रीर वहाँ से रूम सागर होकर युरोप चला जाता था।

हमको जब से संसार के व्यापारिक विवरणों का ज्ञान है, तब से हम अरबों को कारबार में लगा हुआ पाते हैं। और इसी मार्ग से उनके व्यापारक दलों को शाम और मिस्न तक आते जाते देखते हैं। इस समय हमारे पास संसार की सब जातियों के इतिहास की सब से पुरानी पुस्तक तौरात या तौरेत हैं। उसमें हजरत इब्राहीम के दो ही पीढ़ी बाद हजरत यूसुफ के समय में हम इस व्यापारी दल को इसी मार्ग से जाता हुआ पाते हैं। यह वही दल है जो हजरत यूसुफ को मिस्र पहुँचाता है (जन्म; २५; ३७)। इस मार्ग का उल्लेख यूनानी इतिहास लेखकों ने भी किया है। तात्पर्य यह कि हजरत यूसुफ के समय से लेकर मार्की पोलो और वास्को डि गामा के समय तक भारत के व्यापार के मालिक अरब लोग ही रहे।

जब यूनानियों ने मिस्र पर अधिकार कर लिया, तब उन्होंने इस व्यापार को सीधे अपने हाथ में ले लिया; क्योंकि मिस्र से शाम तक का मार्ग उनके लिये शान्ति-पूर्ण था। इस प्रकार अरबों के व्यापार की वह पहली रौनक नहीं रह गई। एन्साइक्कोपीडिया ब्रिटैनिका में "अरब" नामक निवन्ध का लेखक लिखता है—

"उन दिनों द्विण-पश्चिमी अरब (हजरमौत और यमन) के सम्पन्न होने का सब से बड़ा कारण यह था कि मिस्न और भारत के बीच का व्यापारिक द्रव्य पहले समुद्र के मार्ग से यहाँ आता था और फिर स्थल के मार्ग से पश्चिमी समुद्र-तट पर जाता था। उस समय यह व्यापार बन्द हो गया, क्योंकि मिस्न के बतलीमूसी बादशाहों ने भारत से इसकन्द्रिया तक एक सीधा मार्ग बना लिया था।"

जान पड़ता है कि इस अभिप्राय से यूनानियों ने सकोतरा टापू पर अधिकार कर के वहाँ अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया था, जिसका स्मारक मुसलमान अरब मल्लाहों को वहां बाद में भी दिख-लाई दिया।

पर यह प्रकट होता है कि यह व्यापार पूरी तरह से यूनानियों के हाथ में नहीं चला गया था; क्योंकिं महात्मा मसीह से दो शताब्दी

९ एलफिन्स्टन कृत भारत का इतिहास; दसवाँ प्रकरण; "व्यापार"।

र एन्साइक्कोपीडिया ब्रिटैनिका ११ वां सं० खंड २; पृ० २६४।

<sup>&</sup>lt;sup>व</sup> श्रवू ज़ैद का यात्रा-विवरण; पृ० १३४; ( पैरिस में प्रकाशित )।

पहले त्र्यागा थरशीदस नामक यूनानी इतिहास लेखक लिखता है "जहाज भारत के समुद्र-तट से सबा (यमन) त्र्याते हैं त्र्यौर वहाँ से मिस्र पहुँचते हैं।"

इसी प्रकार आर्टीमिडोरस, जो ईसा से सौ वर्ष पहले हुआ था, कहता है—"सवा (यमन की एक जाति) लोग आस पास के लोगों से व्यापार की वस्तुएँ मोल लेते हैं और अपने पड़ोसियों को देते हैं; और इसी प्रकार हाथों हाथ वे वस्तुएँ शाम और टापू तक पहुँच जाती हैं।"

इस प्रकार के और दूसरे विवरणों से भी यह सिद्ध है कि अपव लोग उस समय बिलकुल मिट नहीं गए थे, बल्कि यूनानियों के साथ साथ उनका काम भी चला चलता था ?

भारत और अरब का दूसरा मार्ग, जो फारस की खाड़ी में से होकर था, सदा खुला रहा; और समुद्र-तटों के पारसी और अरब जल और स्थल मार्ग से सदा अपनी वस्तुएँ लाते और ले जाते रहे। वे भारत के समुद्र-तटों के सभी स्थानों और भारतीय महासागर के एक एक टापू को देखते भालते बंगाल और आसाम होकर चीन चले जाते थे और फिर वहाँ से उसी मार्ग से लौट आते थे।

भारत त्रौर युरोप के बीच के मार्ग का पहले भी बहुत महत्व का था त्रौर त्र्यव भी है। इसी मार्ग के कारण इतिहास में बहुत बड़े बड़े परिवर्त्तन हुए हैं। पहले कहा जा चुका है कि किसी समय यह मार्ग

<sup>&#</sup>x27; डन्कर (Duncker) कृत History of Antiquities पहला खंड, पृ० ३१०-१२

र एल्फिन्स्टन साहब ने भी बहुत जाँच करके यही परिग्राम निकाला है। देखो उनका बनाया हुआ "भारत का इतिहास", पहला खंड, पृ० १८२ (सन् १६१६ ई० वाला संस्करण।)

,केवल अरबों के हाथ में था। महात्मा ईसा से प्रायः तीन सौ वरस पहले जब यूनानियों ने मिस्र पर ऋधिकार किया, तब इस समुद्री मार्ग पर भी उनका ऋधिकार हो गया। ईसा के छः सौ बरस बाद जब इस्लाम धर्म चला श्रौर श्ररबों की उन्नति हुई, तब ईसवी छठी शताब्दी में वे लोग मिस्र से लेकर स्पेन तक छा गए और साथ ही क्रम सागर पर भी उनका अधिकार हो गया। रूम सागर के क्रीट और साइप्रस श्रादि महत्वपूर्ण टापुत्रों को भी उन्होंने श्रपने श्रधीनस्थ प्रदेशों में मिला लिया। इसका फल यह हत्रा कि संसार में व्यापार करने की सब से बड़ी सड़क अरबों के हाथ में आ गई और कई शताब्दियों तक उसपर उनका श्रिधकार रहा। ईसवी चौदहवीं शताब्दी में युरोप की ईसाई जातियों ने रूमी प्रदेशों से अरबों को निकालने का पूरा प्रयत्न किया। पर ठीक जिस समय वे लोग स्पेन और उत्तरी अफ्रीक़ा में सफल हो रहे थे और रास्ता साफ कर रहे थे, उसी समय एशियाई कोचक से तुर्कों ने सिर निकाला और फिर रूम सागर का यह मार्ग मुसलमानों के ही हाथ में रह गया। इस फठिनता ने युरोप की जातियों को भारत का कोई दूसरा मार्ग ढूंढ निकालने के लिये विवश किया। इसी प्रयत का यह पल है कि उत्तरी अफ्रीक़ा और रूम सागर को छोड़ कर दिचाणी अफ्रीक़ा के मार्ग से भारत का पता लगाया गया। मार्ग में पहले तो डच और पुर्त्तगाली ही थे, पर बाद को अंगरेज श्रौर फ़ान्सीसी भी मिल गए। भारत का जो व्यापार श्ररव के हाथ में था, श्रव उसे ये लोग उनसे लड़ भिड़कर छीनने लगे। इस छीना भपटी में भारत के समुद्र-तटों पर पश्चिमवालों श्रीर पुरववालों में एक बड़ी समुद्री लड़ाई भी हुई। इस लड़ाई में पूरबवालों की हार हुई श्रौर यही हार मानो पूरववालों की श्रागे चलकर होनेवाली सब हारों का श्रीगरोश प्रमाणित हुई। इस लड़ाई में मिस्री, श्ररबी श्रीर दुक्खिन के भिन्न भिन्न हिन्दू श्रीर मुसलमान राज्यों के लड़ाई के जहाजों के बेड़े एक साथ मिलकर युरोप की समुद्री यात्रा करनेवाली जातियों के जहाजों से लड़े थे। इस हार का यह फल हुआ कि प्रायः उसी समय से आज तक भारत के सभी टापुओं और समुद्र-तटों का व्यापार युरोपवालों के हाथ में चला गया। मदरास के अरब व्यापारियों के (जो मोपला कहलाते हैं और जो उस समय भारत के उस कोने और टापुओं के व्यापार के मालिक थे) जहाजों को सब प्रकार से नष्ट कर दिया गया।

इसके बाद भी रूम सागर के पासवाले मार्ग पर श्रिधकार करने का विचार युरोपवालों के मन से दूर नहीं हुआ। उस मार्ग को श्रीर छोटा करने के लिये लोहित सागर और रूम सागर के बीच का सँकरा स्थल खोद कर स्वेज की नहर निकाली गई। अब मिस्र और स्वेज पर श्रिधकार रखना आवश्यक समभा गया, जिसमें युरोप और भारत के बीच का यह महत्व पूर्ण ऐतिहासिक मार्ग सदा के लिये रिचत हो जाय।

ये ऐसी घटनाएँ हैं जो भारत और उसके टापुओं पर युरोपियन जातियों के व्यापारियों के आने जाने के सम्बन्ध में भारत के हर एक इतिहास में लिखी हुए मिलती हैं। इन घटनाओं से अरबों और हिन्दुओं के व्यापारिक सम्बन्धों के इतिहास के भिन्न भिन्न अंग प्रकट होते हैं।

भारत श्रौर श्ररब का दूसरा व्यापारिक मार्ग, जिसका सम्बन्ध फारस की खाड़ी से था, सदा से बराबर श्ररबों के ही हाथ में दिखाई पड़ता है। हाँ, उमान, हजरमौत श्रौर इराक़ में भिन्न भिन्न राज्यों के श्रदलने बदलने से श्रौर बन्दरगाहों के दूटने श्रौर बनने से व्यापार का केन्द्र एक नगर से दूसरे नगर में या एक बन्दरगाह से दूसरे बन्दरगाह में हटता बढ़ता रहा।

#### उबला बन्दरगाह

सन् १४ हि॰ में इराक पर अरबों का अधिकार होने से पहले ईरानियों के समय में भारत के लिये फारस की खाड़ी का सब से बड़ा श्रौर प्रसिद्ध बन्द्रगाह उबला था जो बसरे के पास था। व्यापार के लिये उबले श्रौर भारत के बीच इतना श्रधिक श्राना जाना होता था कि श्ररब लोग उबले को भारत का ही एक दुकड़ा समक्ते थे। चीन श्रौर भारत से श्रानेवाले जहाज यहीं ठहरते थे श्रौर यहीं से चलते थे।

भारत के व्यापार और उपज का अरबों की दृष्टि में कितना अधिक महत्व था, इसका अनुमान इस बात से हो सकता है कि एक बार हजरत उमर ने एक अरब यात्री से पूछा था कि भारत के सम्बन्ध में तुम्हारी क्या सम्मति है ? उसने तीन संचिप्त वाक्यों में इसका ऐसा मार्मिक उत्तर दिया, जिससे अधिक मार्मिक ख्रौर कोई उत्तर हो ही नहीं सकता। उसने कहा था—"उसकी निद्याँ मोती हैं, पर्वत लाल हैं और वृत्त इत्र हैं।"

इराक को जीतने के बाद हजरत उमर को चिन्ता हुई कि इराक का यह बन्दरगाह भी अरबों के हाथ में आ जाय। इस लिये सन् १४ हि॰ में आपने उसपर अधिकार करने की आज्ञा दी और लिखा— "इसको मुसलमानों का व्यापारिक नगर बना दिया जाय।" उस समय से लेकर सन् २५६ हि॰ तक यह बन्दरगाह बना रहा। जांगियों की लड़ाई में सन् २५६ हि॰ में यह नष्ट हो गया। इराक का दूसरा प्रसिद्ध बन्दरगाह अरबों ने सन् १४ हि॰ में बसरे के नाम से बनाया था;

<sup>&#</sup>x27; उनका का निनरण जानने के किये देखो आज् आख़नारुसनाज; आनू हनीफ़ा दीननरी कृत; सन् २२८; हि० ए० १३३ ( जीडन ) और मुझज मुज् बुल्दान; याकूत रूमी कृत खं० १, ए० ८८ खं० २ ए० १६६ ( मिस्न ) और तारीख़ बसरा नोमान आज़मी (नग्दाद ) ए० ११ की पाद टिप्पणी।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> अल अख़बारुत्तवाल दीनवरी पृ० ३२६ ( लीडन )

<sup>🖁</sup> मुग्रजमुत् बुल्दान ; याकृत खंड २ ; पृ० ११६ (मिस्र )।

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> तारीख़े बसराश्र**क्** श्राजमी (बगृदाद) पृ० ११ की पाद टिप्पणी।

पर वह उबला की ज्यापारिक मर्यादा को नष्ट न कर सका। इसका कारण कदाचित् यह हुआ कि वसरा ज्यापारिक केन्द्र होने के बदले अरबों का सामरिक और राजनीतिक केन्द्र अधिक हो गया। लेकिन इतने पर भी भारत, चीन और हब्श के ज्यापार का रुख धीरे धीरे उधर होने गला और राजनीतिक परिवर्त्तन आदि होने पर भी उसकी बहुत उन्नति हो गई। विशेषतः हिजरी पहली शताब्दी के अन्त में सिन्ध पर अरबों का अधिकार हो जाने के कारण यह भारत आने जाने का केन्द्र बन गया। आनेवाली नावों और जहाजों का महसूल इतना बढ़ गया था कि वह बग़दाद की खिलाफत की आय का बहुत बड़ा साधन हो गया। अन्त में सन् ३०६ हि० में मुक्तदिरिबझाह के समय में वहाँ की वार्षिक आय २२५७५ दीनार रह गई थी।

### सैराफ़

इसके बाद भारत के लिये फारस की खाड़ी का सब से बड़ा बन्दरगाह सैराफ हुआ। यह बसरे से सात दिन के रास्ते पर ईरानी सीमा में था। हिजरी तीसरी शताब्दी में इसके प्रताप का सितारा खगा था। यह बड़े बड़े जहाजियों और समुद्री व्यापारियों का अड्डा बन गया। भारत और चीन के लिये यहीं से जहाज चलते थे। और इन देशों से जो जहाज आते थे, वे भी यहीं ठहरते थे। हिजरी तीसरी शताब्दी में इस बन्दरगाह की जो अवस्था थी, उसका पता अबूजैद के वर्णन से लगता है। वह कहता है—"यह फारस का बहुत बड़ा बन्दरगाह है और बहुत बड़ा नगर भी है। जहाँ तक निगाह काम करती है, केवल इमारतें ही इमारतें दिखलाई पड़ती हैं। यहाँ खेती नहीं होती, बल्कि सब चीजें समुद्र के मार्ग से बाहर से आती हैं।"

<sup>&#</sup>x27; मुत्रजमुल् बुल्दान ; याकृत ; खंड ४ पृ० ११३ ( मिस्र )।

हिजरी चौथी शताब्दी के मध्य में बुशारी मुक़द्सी ने जब इसको देखा था, तब इसका वर्णन इस प्रकार किया था—''मैंने यहां की इमारतों से अधिक सुन्दर इमारतें सारे इस्लामी संसार में नहीं देखीं। ये इमारतें साल की लकड़ी और ईंटों से बनी हैं और बहुत ऊंची हैं। एक एक घर का मूल्य एक एक छाख दरहम से अधिक है।"

इसी समय के लगभग इस्तखरी ने भी इसको देखा था। वह कहता है—" यह विस्तार में शीराज के बराबर है। इसकी इमारतें साल की लकड़ी की हैं। यह लकड़ी अफ़्रिक़ा के जंगिस्तान प्रदेश से समुद्र के मार्ग से आती है। नदी के किनारे कई कई खंडों के मकान हैं। यहाँ के निवासी इमारत पर बहुत धन लगाते हैं, यहाँ तक कि एक एक न्यापारी एक एक मकान पर तीस तीस हजार अशरकी खर्च करता है। सामने बाग होते हैं। पानी पहाड़ से आता है।

बुशारी का कथन है कि दैलिमयों के राज्य की किसी क्रान्ति और भूकम्प के कारण सन् ३२६ हि० में यह नगर नष्ट हो गया था। इसके बाद लोगों ने इसे फिर से बसाना चाहा ; और बसाया भी; और कुछ दिनों तक उनको सफलता भी हुई। याकूत हमनी ने हिजरी छठी शताब्दी के अन्त में इसे देखा था। उसका कहना है—"इस समय वहाँ दूटे फूटे चिह्नों के सिवा और कुछ भी नहीं है। कुछ दरिद्र लोग वहाँ बसे हुए हैं। इसके नष्ट होने का कारण यह हुआ कि इब्ने उमैरा ने कैस नामक टापू को बसा कर इसका महत्व नष्ट कर दिया।"

१ श्रहसनुत्तकासीम ( लीडन ); पृ० ४२६

र मुअजमुल् बुल्दान; याकूत; खंड ४; ए० १६३; (मिस्न) के आधार पर।

<sup>🎙</sup> श्रहसनुत् तक़ासीम ; पृ० ४६४।

#### कैस

इसे कैस या कैश कहते हैं। यह फारस की खाड़ी में उमान के पास एक टापू था इसने सैराफ को मिटा कर भारत और चीन के व्यापार पर अधिकार कर लिया। इसका हािकम उमान का बादशाह था। याक़ूत ने हिजरी छठी शताब्दी में जब इस को देखा था, तब यह छोटा सा टापू भारत के व्यापार के कारण बहुत सुन्दर और हरा भरा हो गया था। भारत के सब जहाज यहीं आकर ठहरते थे। जहाजों के इस आने जाने का परिणाम यह हुआ था कि याक़ूत कहता है—"भारत के राजाओं में इस छोटे से टापू के अरब हािकम की मान-मर्यादा बहुत अधिक है; क्योंकि उसके पास जहाज और नावें बहुत हैं।"' कज़्वीनी (सन् ६८६ हि०) कहता है—"कैस भारत के व्यापार की मंडी और उसके जहाजों का बन्दर है। भारत में जो अच्छी चीज होती है, वह यहाँ लाई जाती है।"

### भारत के बन्द्रगाह

भारत के बन्दरगाहों के नाम हमको हिजरी पहली शताब्दी से मिलने लगते हैं और तीसरी शताब्दी तक बहुत श्रिधक बढ़ जाते हैं श्रौर श्रन्त तक वही बने रहते हैं। इनमें से श्रर्यों के लिये फारस की खाड़ी के बाद सबसे पहले बलोचिस्तान का तेज नामक बन्दरगाह श्रौर फिर सिन्ध का देवल नामक बन्दरगाह था। गुजरात में थाना खन्भात, सोपारा, जैमूर श्रौर मदरास में कोलममली, मलाबार श्रौर कन्या कुमारी थी। इसके श्रागे वे लोग या तो टापुश्रों में चले जाते

र मुश्रजमुल् बुल्दान; याक़ूत; खंड ७; पृ० १२६ (मिस्र) धौर खंड ४; पृ० १६३।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> श्रासारुल् बिलाद ; क्रज़वीनी ; ( युरोप में मुद्रित ) ए० १६१।

थे श्रौर बंगाल होकर फिर वहाँ से कामरून (कामरूप) श्रर्थात् श्रासाम चले जाते थे। फिर वहाँ से चीन जाते थे। श्ररबी भूगोलों में इन्हीं बन्दरगाहों के नाम श्राया करते हैं। इब्न हौक़ल ने ईसवी दसवीं शताब्दी में सिन्ध के बन्दरगाह देवल के सम्बन्ध में लिखा है—"यह व्यापार की बहुत बड़ी मंडी है श्रौर यहाँ श्रनेक प्रकार के व्यापार होते हैं।"

## समुद्र के व्यापार मार्ग

हिजरी तीसरी शताब्दी में सुलैमान सौदागर इन जहाजों के मार्ग इस प्रकार बतलाता है—"पहले बसरे और उमान से सब पदार्थ सैराफ में आ जाते हैं और यहाँ सैराफ में वह जहाजों पर लादे जाते हैं। यहीं से पीने का मीठा पानी भी साथ ले लिया जाता है। जब यहाँ से लंगर उठता है, तब मस्कत पहुँच कर लंगर डालते हैं। यहाँ से फिर पीने का पानी लेते हैं। इसके बाद जहाज यहाँ से भारत के लिये चल पड़ते हैं। और एक महीने में कोलममली पहुँचते हैं। वहाँ से चीन जाने वाले जहाज चीन चले जाते हैं। कोलममली में जहाज बनाने और उनकी मरम्मत करने का कारखाना है। वहीं से मीठा पानी भी ले लेते हैं। चीनी जहाजों से इसका महसूल एक हजार दरहम और दूसरे जहाजों से दस दीनार से लेकर एक दीनार तक लेते हैं।" रे

सुलैमान के पचीस वर्ष बाद अबूजैद सैराफी कहता है—"भारत के दाहिने हाथ उमान को जहाज पहुँचता है। वहाँ से अदन, अदन से जहा, जहां से जार (शाम का समुद्र-तट) और फिर लाल या

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> इब्न हौकल का यात्रा-विवरण ; पृ० २३० ( युरोप में मुद्रित )

र सुलैमान सौदागर का यात्रा-विवरण ; (पेरिस में मुद्रित सन् १८११ वाला संस्करण ) पृ० १४-१६।

लोहित सागर पहुँचता है। यहाँ समुद्र समाप्त हो जाता है। इसके बाद बर्बर के तट पर समुद्र फिरता है और हब्शा जाता है। जब सैराफ वालों के जहाज जहा पहुँचते हैं, तब वहाँ से आगे नहीं बढ़ते। मिस्र जाने वाले जहाज यहाँ तैयार रहते हैं। सैराफ के जहाजों से सब सामान उतार कर मिस्री जहाज में लादे जाते हैं और वे उनको लाल सागर ले जाते हैं। सैराफ वाले भारत और चीन के समुद्रों से अधिक परिचित हैं। इसके सिवा भारत और चीन के समुद्रों व्यापार में जो लाभ है, वह लाल या लोहित सागर के व्यापार में नहीं है।"

इब्न खुर्दाज्ञबा, जो तीसरी शताब्दी के आरम्भ में था, जहा के व्यापार के सम्बन्ध में कहता है—"यहाँ सिन्ध, भारत, जंजीबार, हब्श और फ़ारस की वस्तुएँ मिलती हैं।" साथ ही वह बसरे से भारत के मार्ग और दूरियों का विवरण इस प्रकार देता है—

| बसरे से खारक टापू                          | 40    | फरसंग        |
|--------------------------------------------|-------|--------------|
| खारक टापू से लावान टापू तक                 | ८०    | "            |
| लावन टापू से ऐरोन टापू तक                  | O     | "            |
| ऐरून टापू से खैन टापू तक                   | ø     | फरसंग        |
| खैन टापू से केश टापू तक                    | 9     | "            |
| केश टापू से इब्न कावान टापू तक             | १८    | "            |
| इब्न कावान टापू से हुरमुज टापू तक          | હ     | "            |
| हुरमुज टापू से सारा                        | ૭     | दिन का मार्ग |
| वह कहता है कि यही सारा फारस श्रीर          | सिन्ध | के बीच की    |
| सीमा है। यहाँ से जहाज देवल के लिए चलता है। |       |              |

<sup>ै</sup> अबूज़ैद का यात्रा विवरण ; प्र० १३६ ( सन् १८११ ई० का पेरिस का संस्करण )

र किताबुल् मसातिक ; इन्न खुर्दाज्ञबा ; ए० ६१ ( लीडन )

सारा से देवल ८ दिन का मार्ग देवल से सिन्ध नदी का मुहाना २ फरसंग सिन्ध नदी से श्रीतगीन ४ दिन का मार्ग

वह कहता है कि श्रौतगीन से भारत की सीमा श्रारम्भ होती है।

 श्रौतगीन से कोली
 २ फरसंग

 कोली से सन्दान
 ५ दिन ; १८ फरसंग

 सन्दान से मली
 ५ दिन का मार्ग

 मली से बलीन
 २ " "

बलीन से आगे मार्ग अलग अलग होते हैं। जो जहाज समुद्र के किनारे किनारे चलते हैं, वे बलीन से पापटन जाते हैं, जो दो दिन का मार्ग है।

पापटन से संजली और कवश्कान तक १ दिन का मार्ग यहाँ से गोदावरी का मुहाना २ फरसंग यहाँ से कीलकान २ दिन का मार्ग यहाँ से समुद्र १० फरसंग यहाँ से औरनचीन १२ ,,

दूसरे जहाज बलीन से सरन्दीप और फिर वहाँ से जावा चले जाते हैं; और कुछ बलीन से ही सीधे चीन चले जाते हैं।

## युरोप और भारत के व्यापारिक मार्ग अरब के राज्य से होकर

मिश्र, शाम, इराक़, ईरान, रूम सागर, लाल सागर और भारतीय महासागर पर अरबों का अधिकार हो जाने से भी पूर्व और

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> इब्न खुदांज़बा ; पृ० ६१—६४ ; (रंलीडन ) ।

पश्चिम का व्यापार के लिए श्राना जाना बन्द नहीं हुआ। मुसलमान व्यापारी युरोप नहीं जाते थे और रूमवाले इन देशों में नहीं आते थे लेकिन इन दोनों जातियों के बीच में यहूदियों की एक ऐसी जाति थी, जो दोनों में मध्यस्थता का काम करती थी। इस्लामी देश में वे अहले किताब ( अर्थात् ऐसे धर्म्म के अनुयायी, जिनका उल्लेख करान में है ) माने जाते थे श्रौर यूनानियों के समय से ही युरोप से परिचित थे। कृष्ण सागर के तट पर एशियाई कोचक और रूस की सीमा पर का तराबजन्द नामक नगर मुसलमान और ईसाई व्यापारियों के मिलने का स्थान था। वे उससे त्रागे नहीं बढ़ते थे'। लेकिन यहूदी व्यापारी बहुत सहज में इस्लामी ऋौर ईसाई दोनों जगतों को एक साथ पार कर लेते थे। इब्न खुर्दाजवा लिखता है—''ये लोग ऋरवी, फारसी, लैटिन, फ़िरंगी, स्पेनी और स्लव भाषाएँ बोलते हैं। ये पुरब से पच्छिम और पच्छिम से पुरब जल श्रौर स्थल में दौड़ते फिरते हैं। ये दासियाँ, दास, दीबा (बहुत बढ़िया रेशमी कपड़े), समूर, पोस्तीन श्रौर तलवार बेचते हैं। ये फिरंगिस्तान से सवार होकर रूम सागर के मिश्रवाले तट पर त्राते हैं। वहाँ स्थल पर उतरकर व्यापार की सामग्री पशुओं की पीठ पर लादकर लाल सागर लाते हैं। वहाँ से फिर जहाज पर बैठकर जहा आते हैं। और वहाँ से सिन्ध, भारत, श्रीर चीन जाते हैं। वहाँ से फिर इसी मार्ग से लौट श्राते हैं। इनका दूसरा मार्ग यह है कि युरोप से चलकर रूम सागर से निकलकर एन्टोकिया (शाम) त्राते हैं त्र्यौर फिर स्थलमार्ग से जाबिया (इराक़) चले जाते हैं वहाँ से फिरात की नहर में सवार होकर बग़दाद आते हैं। फिर जहाज पर बैठकर दजला के मार्ग

<sup>ै</sup> तुखबतुद्दर फ़ी श्रजायबुल् बर्र वल् बहर; सूफ़ी दिमश्की; ए॰ १४६।

से उबला पहुँचते हैं और वहाँ से उमान, सिन्ध, भारत और चीन चले जाते हैं।"

#### रूसी व्यापारी

इन्न खुर्राजवा ने यहूदियों के सिवा रूसी व्यापारियों का भी उछेख किया है जो "जल और स्थल दोनों में यात्रा करते हैं और अपने आप को ईसाई बतलाते हैं।" रूसी लोग ईसवी दसवीं शताब्दी में ईसाई हुए हैं। इन्न खुर्राजवा का कथन है कि ये लोग स्लव जाति के हैं। ये लोग स्लविया से निकलकर रूम सागर में सवार होते हैं। रूम का कैसर या बादशाह इनसे दसवाँ भाग कर लेता है। वहाँ से वे कैस्पियन सागर के किसी तट पर आकर उतरते हैं। वहाँ से स्थल के मार्ग से ऊँटों पर बैठकर बग़दाद आते हैं और वहाँ ईसाई बनकर जिल्या देते हैं।

कभी कभी ये लोग स्थल के मार्ग से भी पूरी यात्रा करते हैं। वे स्पेन या फ्रान्स से सूस उल् अक्सा (उत्तरी अफ्रिक़ा) आते हैं और वहाँ से तंजा, वहाँ से अल जजायर, ट्यूनिस और द्रिपोली होकर मिस्न, मिस्न से रमला (शाम) होकर दिमश्क, दिमश्क से कोफा, फिर बरादाद, फिर बसरा, फिर अहवाज, फिर फारस, फिर करमान, फिर बलोचिस्तान होकर सिन्ध, फिर भारत और तब चीन जाते हैं।

### .खुरासान से भारत का व्यापारी दल

मसऊदी, जो सन् ३०५ हि० के लगभग भारत श्राया था श्रौर बल्ख तथा ख़ुरासान से भी होकर गुजरा था, लिखता है—" ख़ुरासान

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> इब्न ख़ुर्दाज़बा; ए० १४३-४४ ( लीडन )।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> उक्त प्रन्थ श्रीर पृष्ठ ।

से चीन के लिये स्थल का भी मार्ग है और भारत का देश .खुरासान से मिल जाता है। सिन्ध से एक ओर मुलतान पर और दूसरी ओर मन्सूरा पर मुलतान है; और व्यापारियों के दल .खुरासान से सिन्ध को और इसी प्रकार भारत को भी बराबर आते जाते रहते हैं, जहाँ यह देश जाबिलस्तान ( अक्षगानिस्तान ) से मिल जाता है।" इन्न हौकल, जो महमूद ग्रजनवी से पचास बरस पहले आया था, कहता है—"काबुल और ग्रजनी भारत के व्यापार के निकास के स्थान हैं।" असीवान, जिसको अरब लोग असीकान कहते थे; पंजाब में एक हिन्दू राज्य था। वहाँ भी मुसलमान व्यापारी थे।

#### भारत की समुद्री-यात्रा का समय

मसऊदी ने भारतीय महासागार के उतार चढ़ाव और ज्वार भाटा के समय नियत किए हैं और इस दृष्टि से जहाजों के चलने के महीने निश्चित किए हैं। उसने लिखा है। हमारे यहाँ (कदाचित वगदाद) की और भारत की ऋतुओं में अन्तर है। गरमी के दिनों में लोग हमारे यहाँ से भारत की सरदी बिताने के लिये वहाँ जाते हैं। जून के महीने में भारत की और कम जहाज जाते हैं; और जो जाते भी हैं, वे हलके होते हैं और उनमें अधिक सामान नहीं लादा जाता। उन जहाजों को तीरमाही (जूनवाले) जहाज कहते हैं।

अबूजैद सैराकी का कथन है—"वर्षा के दिनों में जहाज नहीं चलते। भारतवाले उन दिनों बैठकर खेती बारी या और कोई

<sup>&#</sup>x27; सुरूजुज़ ज़हब ; मसऊदी।

र इब्न होकल ; पृ० ३२८ ( युरोप में मुद्रित )।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> फुत्दृ ज् बुल्दान ; विलाज़्री ; पृ० ४४६ ( लीडन )।

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> मुरूजुज़ ज़हब मसऊदी ।

व्यवसाय करते हैं। इसी वर्षा पर उनका निर्वाह होता है। इसी ऋतु में चावल होता है जो उनका भोजन है।"

# अरवी में हिन्दी के कुछ नाविक शब्द

भारत के समुद्र-तटों पर अरबों के आने जाने का यह प्रभाव हुआ कि अरबी यात्रा-विवरणों और भूगोलों में और अरब तथा फारस के महाहों की जबान पर जहाजों और उनके सम्बन्ध के अनेक हिन्दी नाम चढ़ गए। उनमें से एक शब्द बारजा है। अलबेरूनी ने बतलाया है कि वास्तव में यह हिन्दी का "बेड़ा" शब्द है, जिसको अरब लोग बारजा कहते हैं (अरबी में "ह" के स्थान पर "ज" हो जाता है); और उसका बहुवचन बवारिज होता है। भारतीय समुद्र-तट के समुद्री डाकू इन्हीं नावों पर बैठकर डाके डालते थे; इस लिये बाद में भारत के समुद्री डाकुओं को ही "बवारिज" कहने लगे, जिस प्रकार रूम सागर के समुद्री डाकुओं को कि करसान कहते हैं; और आज कल की अरबी भाषा में बारजा लड़ाई के जहाजों के बेड़े को कहते हैं।

दूसरा शब्द 'दोनीज'' है, जिसका बहुवचन ''दवानीज'' होता है। <sup>‡</sup> यह हिन्दी के ''डोंगी'' शब्द का श्ररबी रूप है। तीसरा शब्द होरी है, जिसे श्रब भी बम्बईवाले होड़ी कहते हैं।

भारतवर्ष या भारतीय टापुत्रों के तीन और शब्द हैं जिनके ठीक ठीक मूल रूप का पता नहीं चलता। "बलीज" जहाज की छत को

र अबूज़ैद सैराफ़ी का यात्रा विवरण पृ० ११६।

र किताबुल् हिन्द ; बैरूनी पृ० १०२ ( लंडन ) स्रजायबुल्हिन्द ; बुजुर्ग; पृ• ११४ ( पेरिस )।

<sup>ै</sup> याद्द्त हमवी इत मुग्रजमुल् बुल्दान में "कैस" शब्द ; खंड ७ ; भ्रोर श्रजायबुल् हिन्द ; बुजुर्ग ; ए० ६६ ( बरेल लीडन में प्रकाशित )।

कहते हैं; "जोश" नाव के रस्से को कहते हैं श्रौर "कनेर" नारियल के छाल की रस्सी को कहते हैं, जो जहाजों को बाँधने श्रौर तख्तों को सीने के काम में श्राता थी। ये शब्द भी भारतीय शब्दों से ही निकले हुए हैं। एक शब्द ऐसा है जो उस समय के पूर्वी सार्वराष्ट्रीय समुद्री व्यापार का संचिप्त इतिहास है। श्ररबी में इस शब्द का रूप "नाखुजा" है श्रौर इसका बहुवचन "नवाखजा" है। लेकिन भारतवाले उसके फारसी रूप "नाखुदा" से ही श्रिधक परिचित हैं। श्रसल में यह शब्द नावखुदा है। इसमें नाव शब्द हिन्दी का श्रौर स्वामी के श्रिध में खुदा शब्द फारसी का है। हाफिज कहते हैं—"मा खुदा दारेम मारा नाखुदा दरकार नेस्त।" श्रर्थात् मेरे साथ खुदा है। मुमे नाखुदा (एक श्रर्थ ईश्वर-रहित श्रौर दूसरामछाह) की श्रावश्यकता नहीं है।

#### भारत की उपज और व्यापार

ये अरब व्यापारी भारतवर्ष और यहाँ के टापुओं से अपने देश को क्या क्या पदार्थ ले जाते थे, इसका स्थूल अनुमान उस वर्णन से होगा जो सन् १४ हिज० में एक अरब यात्री ने हजरत उमर से किया था। उसने कहा था—"भारत का समुद्र मोती हैं; उसका पर्वत लाल है और उसका वृत्त इत्र हैं।" इससे जान पड़ता है कि ईसवी छठी शताब्दी में अरबवाले भारतवर्ष से मोती, जवाहिरात और सुगन्धित द्रव्य ले जाया करते थे। ईसवी नवीं शताब्दी में एक अरब यात्री इस बात का कारण बतलाता है कि सैराफ के जहाज लोहित सागर होकर मिस्र क्यों नहीं जाते और जहा से लौटकर भारत क्यों चले जाते हैं।

<sup>&#</sup>x27; देखो सवा उस् सबील फिल् मौलिद वद् द्वील (डा॰ भार्नेल्ड का संस्करण)।

वह कहता है—"इसिलये कि वह चीन और भारत के समुद्र की तरह, जिसके पानी में मोती और अम्बर होता है, जिसके पहाड़ों में जवाहिरात और सोने की खाने हैं, जिसके जानवरों के मुँह में हाथीदाँत हैं, जिसकी पैदाबार में आबनूस, बेंत, जद, कपूर, लोंग, जायफल, बक्कम, चन्दन और सब प्रकार के सुगन्धित द्रव्य होते हैं, जिसके पिचयों में तोते और मोर हैं और जिसकी भूमि की विष्ठा मुश्क या कस्तूरी और जुबाद मुश्क बिलाई जिसका पसीना सुगन्धित होता है।

इन्न , खुर्राजवा (सन् २५० हि०) जो ईसवी आठवीं शतान्दी के कुछ पीछे आया था, भारतवर्ष में होनेवाले उन पदार्थों और व्यापार की चीजों की यह सूची देता है जो पदार्थ यहाँ से अरब और इराक जाते थे—''सुगन्धित लकड़ियाँ, चन्दन, कपूर, लौंग, जायफल, कबाबचीनी, नारियल और सन् के कपड़े, रूई के मखमली कपड़े और हाथीदाँत; और सरन्दीप से सब प्रकार के लाल, मोती, बिह्रौर और छुर ंड जिससे जवाहिरात साफ किए और चमकाए जाते हैं; मलाबार से काली मिर्च, गुजरात से सीसा, दिक्खन से बक्कम और सिन्ध से कुट, बाँस और वेंत। र

मसऊदी (सन् ३०३ हि०) और बुशारी (सन् ७३० हि०) दोनों ने खम्भात (काठियावाड़) के जूतों की प्रशंसा की है, जो यहाँ से बनकर बाहर जाते थे। अधाना (बम्बई) के कपड़े प्रसिद्ध थे।

र अबूज़ेंद सैराफ़ी; पृ० १३४ (सन् १८१३ ई० का पेरिसवाला संस्करण)।

र किताबुल् मसालिक वल् मयालिक; इन्न खुर्दाजवा; ए० ७१ (लीडन)।

<sup>ै</sup> सुरूजुज़ ज़हब; मसऊदी; पहला खंड; पृ० ३४३ (पेरिस) श्रीर श्रहसनुत् तक़ासीम; बुशारी; (लीडन) पृ० ४८२।

वे या तो वहीं बनते थे श्रौर या देश के भीतरी भागों से श्राते थे। लेकिन वे सब इसी बन्दरगाह से बाहर जाते थे। जो हो, उनको थाने के कपड़े कहते थे।

मुसइर बिन मुहलहिल, जो सन् ३३१ हि० में भारत आया था श्रोर जिसने दिचाणी भारत की सैर की थी, कोलम (ट्रावन्कोर; मदरास) का वर्णन इस प्रकार करता है—"यहीं वे मिट्टी के बरतन "ग़जायर" बनते हैं जो हमारे देश में चीनी बरतनों के नाम से बिकते हैं; पर वास्तव में वे चीन के नहीं होते; क्यों कि चीन की मिट्टी कोलम की मिट्टी से कडी होती है और आग पर अधिक समय तक नहीं ठहर सकती। कोलम की मिट्टी का रंग मैला होता है और चीनी मिट्टी सफेद या और और रंगों की होती है। यहाँ सागौन की लकड़ी इतनी लम्बी होती है कि कभी कभी सौ हाथ तक पहुँच जाती है। इसके सिवा बक्कम, बत और नेज़े की लकड़ी भी वहाँ बहुत होती है। रेवन्दचीनी और तेजपत्ता भी होता है, जो दूसरे स्थानों में बहुत कम मिलता है और जो आँखों के रोगों में बहुत लाभदायक है। व्यापारी लोग ऊद, कपूर और लोबान भी यहीं से ले जाते हैं।

भारत से एक प्रकार का जहर भी बाहर जाता था जिसे कज़्वीनी ने "बेश" लिखा है। यह विष का बिगड़ा हुन्ना रूप है, जिसे हिन्दी में जहर कहते हैं।

१ तकवीमुल् बुल्दान ; श्रबुल फ़िदा ; पृ० ३०६।

र ग़ज़ायर का श्रर्थ सुगन्धित मिट्टी है; पर श्रागे चलकर सम्भवतः यह शब्द चीनी बरतनों के श्रर्थ में व्यवहत हुआ है। देखो सुअजसुल् बुल्दान; खंड प्र १८६ में "नहरवान" शब्द।

<sup>ै</sup> ग्रासारुल् विलाद; क्रज़वीनी; पृ० ७० (गोटिंजर, सन् ४८३८ ई०)

<sup>\*</sup> उक्त प्रन्थ ; पृ० ८१ ।

#### इलायची

इलायची मन को जितना अधिक प्रसन्न करनेवाली है, उसकी व्युरपित भी उतनी ही मनोरंजक है। कारोमंडल और मलाबार के बीच में हेली नाम का एक अन्तरीप है। इलायची शब्द का मूल यही नाम है। यह समभा जाता है कि संस्कृत में जो इसे एला और फारसी में जो हेल कहते हैं, वह इसी हेली अन्तरीप के नाम से लिया गया है। इसी एला शब्द से उदू में उसी प्रकार इलायची शब्द बन गया जिस प्रकार अगर या ऊद का नाम जो मंडल (कारोमंडल) से जाता था, अरबों में मन्दल हो गया।

ईसवी दसवीं शताब्दी के अन्त में मसऊदी कहता है—"दीप (भारत के मालदीप और सिंहलदीप आदि टापू) से व्यापारी लोग नारियल, वक्कम की लकड़ी, बेद और सोना ले जाते हैं।" महाराज के टापुओं के वैभव का वह इस प्रकार वर्णन करता है—"इन टापुओं में अनेक प्रकार की सुगन्धियाँ होती हैं। यहीं से कपूर, अगर, लौंग, जायफल, कवाबचीनी, जावित्री और बड़ी इलायची आदि ले जाते हैं।" "कुछ लोग इन टापुओं से छोटी छोटी नावों पर बैठकर, जो केवल एक लकड़ी को खोदकर बना लेते हैं, नारियल, गन्ने, केले और नारियल का पानी लेकर आते हैं और उनके बदले में लोहा लेते हैं।"

<sup>&#</sup>x27; इब्न वत्ता; दूसरा खंड; श्रौर तकवीमुल् बुल्दान; श्रबुल्फिदा; प्र०३४४।

<sup>े</sup> श्रासारुल बिलाद ; कज़बीनी (गोटेंजन ) पृ० ८२।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> मुरूजुज़ ज़हब ; १६ वाँ प्रकरण।

४ उक्त प्रनथ श्रीर प्रकरण।

<sup>\*</sup> सुलैमान सौदागर : पृ० १८ ।

इब्तुल् फक़ीह हमदानी (सन् ३३० हि०) लिखता है—"भारत श्रौर सिन्ध को ईश्वर ने यह विशेषता दी है कि वहाँ सब प्रकार के सुगन्धित द्रव्य, रत्न जैसे लाल, हीरा-श्रादि, गैंडा, हाथी, मोर, श्रगर, श्रम्बर, लोंग, सम्बुल, कुलंजन, दालचीनी, नारियल, हर्रे, तूतिया, बक्कम, बेद, चन्दन, सागौन की लकड़ी श्रौर काली मिर्च उत्पन्न होती है।"

### अरवी कोषों की पुरानी साक्षी

यह जानने के लिए कि भारत से अरबवाले क्या क्या चीजें अपने देश को ले जाते थे, स्वयं अरबी भाषा के कोषों में ही कुछ साधन मिलते हैं। अरब में भारत की बनी हुई तलवारें प्रसिद्ध थीं। इसी लिये अरबी में तलवार के नाम हिन्दी, हिन्दवानी और मुहन्नद आदि बहुत प्रचलित हैं। अरबी के नीचे लिखे हुए शब्द हिन्दी भाषा से निकले हुए हैं जो स्वयं अपनी व्युत्पत्ति और जन्मभूमि का पता देते हैं। अधिकतर इनका सम्बन्ध मसालों, सुगन्धित पदार्थों और ओषधियों आदि से है। हमने उनके मूल हिन्दी रूपों का पता लगाने का प्रयत्न किया है, जिसमें आज उन शब्दों के देश के लोग उन शब्दों को उसी प्रकार पहचान सकें, जिस प्रकार अपने घर के लोगों को पहचानते हैं।

| <b>अर</b> बी | हिन्दी ( या संस्कृत ) | उदू (या हिन्दी) |
|--------------|-----------------------|-----------------|
| सन्द्ल       | चन्द्न                | सन्दल           |
| <b>मस्क</b>  | मूषिका                | मुश्क           |
| तम्बोल       | ताम्बूल               | पान, तम्बोल     |
| काफूर        | कपूर                  | काफूर           |
|              |                       | •               |

<sup>ै</sup> किताबुज् बुल्दान ; इञ्नुज् फक़ीह श्रज् हमदानी ; ए० २४१ (जीडन)।

| <b>ଅर</b> बी | हिन्दी ( या संस्कृत ) | <b>बदू<sup>९</sup> ( या हिन्दी</b> ) |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------|
| करनफल        | कनकफल                 | लौंग                                 |
| किल फिल      | पिप्पली, पिप्पला      | गोलमिर्च ( सम्भवतः                   |
|              |                       | इसी से ऋँगरेजी का                    |
|              |                       | पेपर शब्द भी बना है)।                |
| फोफल         | कोबल, गोपदल           | सुपारी, डली                          |
| जंजबील       | जरंजा वीरा (?)        | सोंठ, श्रद्रक                        |
| नीलोफर       | नीलोत्पलः             | नीलोफर                               |
| हेल          | एला                   | एलायतची, इलायची                      |

#### **ऋौषधियाँ**

| जायफल         | जायफल              | जायफल   |
|---------------|--------------------|---------|
| इत्रीफल       | त्रिफला            | इत्रीफल |
| शखीरा         | शिखर ( ? शिखिकंठ ) | तूतिया  |
| बलीलह         | बहेड़ा             | बहेड़ा  |
| <b>ह</b> लीलज | हरें               | हलीला   |
| बलादर         | भिह्नातक           | भिलावाँ |

ऊद (श्रगर) हिन्दी, किस्त हिन्दी (कुट), साजज हिन्दी (तेजपत्ता), कुरतुम हिन्दी (कुसुंब) श्रौर तमर हिन्दी (हिन्दुस्तानी खजूर अर्थात् इमली) श्रादि शब्दों के साथ का "हिन्दी" शब्द ही यह सूचित करता है कि ये सब चीजें भारत से जाती थीं श्रौर भारत की थीं। ऊद या श्रगर की लकड़ी कारोमंडल से जाती थी; इस लिये श्ररबवालों ने उसका नाम मंदल रख दिया।

ध्यासारुल् विलादः ; क्रजवीनीः पृ० ८२ (गोटेंजन सन् १८४८ ई०)।

#### कपड़ों के पकार

च्चरबी हिन्दी उदू कर्फस कापीस मलमल शीत छींट छींट बौत: पट, लुंगीवाल रूमाल

रंग

नीलज नील

किर्मिज किरमिज

फल

मोज मोचा केला

श्राम

नारजील नारियल

सम्बज

लेमूँ निम्बू (इसीसे श्रॅगरेज़ी का "लेमन"

शब्द निकला है।)

ये शब्द अपना हाल आपही अपनी जाबान से बतला रहे हैं कि वे किस देश में उत्पन्न हुए थे और कहाँ जाकर उन्होंने यह नया रूप रंग पाया।

#### क़ुरान में हिन्दी के तीन शब्द

विद्वानों में इस सम्बन्ध में बहुत कुछ मतभेद रहा है कि कुरान में अरबी के सिवा किसी दूसरी भाषा का कोई शब्द है या नहीं । पर अन्त में निर्ण्य यही हुआ कि उसमें दूसरी भाषाओं के ऐसे शब्द हैं जो अरबों की भाषा में आकर प्रचलित हो गए थे और जो अपना पहला रूप बदलकर अरबी भाषा के शब्द बन गए थे। हाकिज इब्न हजर और हाफिज सुयूती ने कुरान के इस प्रकार के शब्द एकत्र किए हैं। हम भारतवासियों को भी इस बात का अभिमान है कि हमारे देश के भी कुछ शब्द ऐसे भाग्यवान हैं जो इस पिवत्र प्रन्थ में स्थान पा सके। पहले विद्वानों ने जिन शब्दों को हिन्दी बतलाया था, वे तो ठीक नहीं थे और न उनका कोई आधार था। जैसे "इबलई" के सम्बन्ध में यह कहना कि हिन्दी में इसका अर्थ पीना होता है, या "तूबा" को हिन्दी कहना जैसा कि सईद बिनजुबैर का प्रवाद है, कोई आधार नहीं रखता। लेकिन फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि जन्नत या स्वर्ग की प्रसंशा में इस स्वर्गतुल्य देश के तीन सुगन्धित पदार्थों का नाम अवश्य आया है; अर्थात् मस्क (सुरक या कस्तूरी) जंजबील (सोंठ या अद्रक) और काफूर (कपूर)।

## तौरेत की साक्षी अरवों के भारतीय व्यापार की प्राचीनता के सम्बन्ध में

ऊपर जो बातें कही गई हैं और जो शब्द दिए गए हैं, उनको सामने रखकर तौरेत में दी हुई कुछ बातों पर विचार करना चाहिए। ईसा से दो हजार बरस पहले अरव के जो व्यापारी अनेक बार मिस्न को जाते हुए दिखाई दिए हैं, उनका सामान यह था—बल्सान (एक सुगन्धित फूल) सनोबर और दूसरे सुगन्धित द्रव्य। यमन देश की मल्का या महारानी ई० पू० सन् ९५० में हजरत सुलैमान के लिये जो उपहार शाम लाई थी, उनमें भी सुगन्धित द्रव्य, बहुत सा सोना और बहुमूल्य रह्न थे। हिजकयाल नबी (ई० पू०

१ देखो श्रल इकान की उल्मिल् क़्रान ३८।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> उत्पत्ति : ३७-२६।

१ दूसरे दिन ; ६-६।

सन् ५२८) के समय में श्रौजाल (यमन) से फौलाद, तेजपत्ता श्रौर मसाला श्रादि श्ररब लोग ही शाम देश में ले जाते थे। हिजकयाल नबी कहते हैं—"श्रौजाल (यमन) से तरे बाजार में श्राबदार फौलाद, तेजपत्ता श्रौर मसाले बेचने श्राते हैं।" यह भली भाँति विदित है कि लोबान श्रौर श्रनेक प्रकार के सुगन्धित फूल स्वयं यमन में ही उत्पन्न होते थे; लेकिन श्राबदार फौलाद (तलवार) तेज-पत्ते श्रौर मसालों का देश भारतवर्ष ही था; श्रौर श्राज भी वहीं तलवार, तेजपत्ते श्रौर मासालों का देश है। इससे स्पष्ट है कि भारत के साथ श्ररबों का व्यापारिक सम्बन्ध ईसा से कम से कम दो हजार बरस पहले का है।

# भारत की उपज और व्यापार अरब यात्रियों की दृष्टि में

श्ररव के यात्रियों की दृष्टि से भारत के फलों में से सबसे पहला फल नारियल है। ईसवी नवीं शताब्दी का श्ररव यात्री श्रव्युत्तैद कहता है—"उमान के श्ररव यह करते हैं कि जिन स्थानों में नारियल होते हैं, वहाँ बढ़इयों के श्रीजार लेकर चले जाते हैं। पहले वे नारियल का पेड़ काटकर सूखने के लिये छोड़ देते हैं। जब वह सूख जाता है, तब उसके तख्ते काट डालते हैं श्रीर नारियल की छाल को बटकर उसकी रस्सी बनाते हैं उसी रस्सी से तख्तों को सीकर नाव श्रीर उसका मस्तूल बनाते हैं श्रीर उसके मोंमें को बुनकर पाल तैयार करते हैं। फिर उन नावों में नारियल भरते हैं श्रीर उनको उमान लाते हैं श्रीर उससे बहुत धन कमाते हैं।"

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> हिजकयाल ; २७-१६।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> अबूज़ैद ; पृ० १३१।

नारियल के उपरान्त वे नीवू और आम के नाम बहुत आश्चर्य से लेते हैं। इब्न हौकल (सन् ६५० हि०) सिन्ध का वर्णन करता हुआ कहता है—"उनके देश में सेव के बराबर एक फल होता है, जिसको लेमूं कहते हैं और जो बहुत खट्टा होता है। उनके यहाँ एक मेवा और होता है, जो शफ्ताळ की तरह का होता है। उसका नाम अम्बीज (अर्थात् आम) है, जिसका स्वाद भी प्रायः शफ्ताळ के समान ही होता है।"

श्राम के भारतीय प्रेमी जरा यह भी देखें कि श्ररववाले उस श्राम का कितना श्रादर करते हैं।

मसऊदी का कहना है—"नारंगी और नीबू भी भारत की खास चीजें हैं। ये फल हिजरी तीसरी शताब्दी में भारत से अरब लाए गए थे। ये पहले उमान में और फिर वहाँ से इराक़ और शाम पहुँचे। यहाँ तक कि वे शाम के समुद्र-तट के नगरों और मिस्र में घर घर फैल गए।" लेकिन मसऊदी कहता है—"उनमें वह भारत का सा स्वाद नहीं है।"

इब्न होकल (सन् ३५० हि०) सिन्ध और गुजरात की उपज और व्यापार के सम्बन्ध में इस प्रकार वर्णन करता है—

भन्सूरा—इसका पुराना नाम ब्रहमनाबाद है। यहाँ नीबू और आम हैं और गन्ने भी हैं। भाव सस्ता है। स्थान हरा भरा है।

अलोर—यह विस्तार में मुलतान के समान है। नगर के चारों और परकोटा है। सिन्ध नदी के किनारे हैं। बहुत हरा भरा और ज्यापार का अच्छा स्थान है।

९ इब्न होक़ल ; पृ० २२८।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> मुरूजुज़ ज़हब, दूसरा खंड, पृ० ४३८ ( युरोप )।

देवल-सिन्ध नदी के पूरब समुद्र के किनारे हैं। यह बहुत बड़ी मंडी है और यहाँ अपनेक प्रकार के ज्यापार होते हैं। यह इस देश का बन्दरगाह है। अनाज भी है। यहाँ की बस्ती केवल ज्यापार के कारण है।

काम्हल — काम्हल से मकरान तक बौद्धों श्रौर मेदियों का देश है। यहाँ दो कूबड़वाले ऊँट होते हैं, जिनकी ख़ुरासान श्रौर फारस में नसल बढ़ाने के लिये बहुत क़दर है।

कन्दावील-यह बौद्धों का न्यापारिक नगर है। मकान छप्परों श्रौर भोंपड़ों के हैं।

जैमूर और खम्भायत (गुजरात और काठियाबाड़ )—यहाँ अधिकतर चावल होता है और शहद भी बहुत है।

कलवान—यहाँ अनाजों की बहुत अधिकता है। फल कम हैं। पशु और ढोर बहुत हैं।

कीजकानान (कजदार की राजधानी)—सस्ती है। यहाँ श्रंगूर, श्रनार श्रौर ठंढे मेवे हैं। खजूरें नहीं हैं।

कनजपूर—मकरान का सबसे बड़ा नगर है। यहाँ गन्ने ऋौर छुहारे होते हैं ऋौर फानीज (एक प्रकार का हळुवा) बनता है, जो यहाँ से सारे संसार में जाता है।

कन्दाबील-यह भारत के अनाजों की बड़ी मंडी है। इसके उपरान्त बुशारी मुक़हसी (सन् २७५ हि०) का वर्णन बहुत विस्तृत है। वह एक नगर का वर्णन करता है—

वैहिन्द—यह मन्सूरा से बड़ा नगर है। बहुत साफ सुथरा नगर है। बहुत श्राच्छे फल, बड़े बड़े दृच; भाव सस्ता; शहद एक द्रहम का तीन मन ( अरबी में मन बहुत छोटा होता था ), रोटी और दूध के सस्तेपन का हाल मत पूछो। अखरोट और बादाम के वृत्त बहुत अधिकता से हैं।

क को जि—मुलतान के पासवाला बड़ा नगर है। परकोटा है। यहाँ मांस बहुत सस्ता है। बाग बहुत ऋधिक हैं। यहाँ की मंडी में बहुत लाभ होता है। केले यहाँ सस्ते हैं पर गेहूँ बहुत कम है। लोगों का भोजन प्रायः चावल है।

मुलतान—मन्सूरा के बराबर है। वहाँ से फल यहाँ अधिक नहीं हैं; पर सस्ती वहाँ से अधिक है। रोटी एक दरहम में तीस मन और फानीज़ (हल्रुआ) एक दरहम में तीन मन मिलता है। व्यापार में यहाँ के व्यापारी भूठ नहीं बोलते। यहाँ के व्यापार की दशा बहुत अच्छी है।

तूरान से फानीज (हलुआ) और सन्दान से चावल तथा कपड़े जाते हैं। सारे सिन्ध में फर्श आदि बहुत अच्छे बनते हैं। यहाँ से बारीक कपड़े और नारियल, मन्सूरा से खम्भात के बने हुए जूते, सिन्ध से हाथी, हाथी दाँत, बहुमूल्य वस्तुएँ और अच्छी द्वाएँ बाहर जाती हैं। यहाँ विशेष रूप से होनेवाले दो फल हैं। एक का नाम लेमूँ (नीबू) है और दूसरे का आम, जो बहुत स्वादिष्ट होता है। पूरव और फारस में जो अच्छे बखती ऊँट होते हैं, वह सिन्धी ऊँटों से ही नसल लेकर तैयार किए जाते हैं। इन सिन्धी ऊँटों के, जिन्हें पाला (फालिज) कहते हैं, दो कूबड होते हैं; और वे इतने अधिक मूल्य के होते हैं कि दूसरे देशों में केवल बादशाहों की ही सवारी में काम आते हैं। इसी प्रकार खम्भात के जूतों की भी क़दर है।"

१ श्रहसनुत् तक्रासीम फ्री मारफ्रतिल् श्रकालीम ; बुशारी मुक्रइसी ; पृ० ४७४-८२ (लीडन)।

मसऊदी ने भारत के मोर की प्रशंसा की है और लिखा है—''भारत से इराक़ आदि में ले जाकर उनकी नसल तैयार की गई; पर भारत में उनका जैसा आकार और रूप रंग होता है, वैसा उनमें नहीं होता।'''

भारत के बारीक कपड़ों की सदा से प्रशंसा होती आई है और प्रत्येक जाति के वर्णनों से इसका प्रमाण मिलता है कि यहाँ बहुत ही बारीक कपड़े बुने जाते थे। कहा जाता है कि मिस्र में जो ममी या पुराने मृत शरीर मिलते हैं, वे जिन कपड़ों में लपेटे हुए मिलते हैं, वे भारत के ही वने हुए हैं। ख़ैर! यह तो अनुमान ही है! पर ईसवी आठवीं शताब्दी का अरब यात्री सुलैमान एक स्थान के सम्बन्ध में लिखता है—"यहाँ जैसे कपड़े बुने जाते हैं, वैसे और कहीं नहीं बुने जाते; और इतने बारीक होते हैं कि पूरा कपड़ा (या थान) एक आँगूठी में आ जाता है। ये कपड़े सूती होते हैं और हमने ये कपड़े स्वयं भी देखे हैं।"

अरब लोग गैंडे के सींग भी यहाँ से चीन ले जाते थे। उसमें चित्र बन जाते थे। उसकी पेटी बनती थी, जो इतनी बहुमूल्य होती थी कि चीन में एक एक पेटी दो दो तीन तीन हजार अशर्फियों को बिकतीं थी।

यहाँ एक प्रकार का पशु (गन्ध बिलाव) होता था, जिसके पसीने से सुगन्धित द्रव्य निकालते थे। इसको अरब व्यापारी भारत से मरको तक ले जाते थे। अकाला नमक भी भारत से बाहर जाता था।

<sup>े</sup> मुरूजुज़ ज़हब ; दूसरा खंड ; पृ० ४३= ( लीडन )।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> सुलैमान व्यापारी का यात्रा-विवरण ; पृ० ३० ( पेरिस ) ।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> उक्त झन्थ ; पृ० २१।

<sup>&</sup>quot; तोहफ़तुब् अहवाब ; अबृ हामिद ग़रनाती; ए० ४६ ( पेरिस )।

<sup>\*</sup> मफातीहुल् उल्म ; ख़ारिज़मी ; पृ० २४६ ( लीडन )।

अरबों में से मसऊदी ने पान का विस्तृत वर्णन किया है। वर्णन त्राज से प्रायः नौ सौ बरस पहले का है। वह कहता है-"पान एक प्रकार का पत्ता होता है जो भारत में उत्पन्न होता है। जब इसको चना और डली मिलाकर खाते हैं, तब अनार के दानों की तरह दाँत लाल हो जाते हैं और मुँह सुगन्धित हो जाता है। चित्त भी बहुत प्रसन्न होता है। भारत के लोग सफेद दाँतों और पान न खाने वालों को पसन्द नहीं करते।" ख़ैर; पान का वर्णन तो यहाँ प्रसंगवश हो गया है। उस समय पान जैसा कोमल पदार्थ ऋरब नहीं पहुँच सकता था। लेकिन डली बराबर पहुँचती थी। सन् ३०५ हि० में मसऊदी कहता है- "अब आजकल यमन, हज्जाज और मके में लोग डली बहुत अधिकता से खाने लगे हैं।" अब आजकल हमारे समय में तो अदन तक हरे पान और मक्के तक सूखे पान बहुत अधिकता से पहुँचने लगे हैं। यह भारतवासियों की शौकीनी का शुभ फल है। जो हो, उसी समय से भारत से डली अरब जा रही है। अरव में ऊद या अगर कन्या कुमारी का प्रसिद्ध था और वहीं से जाता था। वे लोग कन्या कुमारी को कुमार कहते थे; इस लिये उनके यहाँ ऊद कुमारी प्रसिद्ध था। मुश्क या कस्तूरी तिब्बत से लाते थे। हीरा काश्मीर के पर्वतों से आता था।

भारत में समुद्र के मार्ग से आनेवाली चीज़ें ये वस्तुएँ तो भारत से बाहर जाती थीं, पर इनके बदले में अरबवाले भारतवासियों को क्या लाकर देते थे ? टापुओंवाले तो

<sup>ै</sup> मुरूजुज़ ज़हब ; दूसरा खंड ; पृ० ८४ ( पेरिस )।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> सुलैमान श्रीर श्रबू ज़ैद का यात्रा-विवरण ; ए० ६३ श्रीर १३० ।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> उक्त ग्रन्थ : पृ० १११ ।

<sup>🛊</sup> भ्रजायबुल् हिन्द ; बुजुर्ग ; पृ० १२८ ( पेरिस ) ।

श्रपनी श्रपनी श्रावश्यकता की वस्तुएँ लेते थे; जैसे कपड़े श्रादि। कुछ टापुश्रों के सम्बन्ध में श्रपब ने लिखा है कि वहाँ के लोग नंगे रहते हैं। वे कपड़े नहीं लेते, बल्कि लोहा लेते हैं।

हिजरी तीसरी शताब्दी (ईसवीं नवीं शताब्दी) में सिन्ध के सोने के सिक्षों की भारत में बहुत माँग रहती थी। वहाँ की एक एक अशर्की यहाँ तीन तीन अशर्कियों को विकती थी। मिस्र से पन्ने की अँगूठी बनकर यहाँ आती थी, जो बड़ी सुन्दरता से डिविया में रखी हुई होती थी। मूँगा और एक साधारण पत्थर की, जिसका नाम दहंज था, यहाँ माँग रहती थी। में सिस्र से शराब भी यहाँ आती थी। किस से रेशमी कपड़े, समूर, पोस्तीन और तलवारें आती थीं। कारस से गुलाबजल, जो प्रसिद्ध था, भारत में आता था। वसरे से देवल (सिन्ध के बन्दरगाह) में खजूरें आती थीं। कारोमंडल में अरब से घोड़े आते थे। वि

#### क्या भारतवासी भी नाविक थे ?

भारत के जल और स्थल सब प्रकार के बाहरी व्यापार के सम्बन्ध में कहीं हिन्दुओं का नाम नहीं आता। न कहीं समुद्री यात्रा करनेवालों और जहाज चलानेवालों में किसी ने हिन्दुओं का

<sup>&#</sup>x27; सुलैमान श्रोर श्रबू ज़ैद का यात्रा-विवरण ; पृ० ६।

र उक्त ग्रंथ : पृ० १४४।

<sup>ै</sup> इब्न हौक़ल ; पृ० २३१।

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> इब्न खुर्दाजवा ; पृ० २४३ ( लीडन )।

<sup>\*</sup> इब्न हौक़ल ; पृ० २१३ ।

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup> तक्रवीमुल बुलदान श्रबुल फ्रिदा ; ए० ३४६।

<sup>&</sup>quot; उक्त ग्रंथ ; ए० ३४४।

उल्लेख किया है यूनानियों से लेकर अरबों तक के इतिहास, भूगोल और यात्रा-विवरण इससे खाली हैं। सब जगह भारत के समुद्री व्याप रियों के रूप में यूनानियों, रूमियों और अरबों के ही नाम आते हैं; यहाँ तक कि मार्कों पोलो के यात्रा-विवरण रण में भी अरबों के ही नाम हैं। इसी आधार पर एिफन्स्टन साहब आदि ने यह विचार प्रकट किया है—"सिन्धु और गंगा नदी में नावों और होंगियों पर और समुद्र के किनारे किनारे एक बन्दरगाह से दूसरे बन्दरगाह तक जाने के सिवा हिन्दुओं ने समुद्र को पार करने का कभी साहस नहीं किया। यहाँ तक कि सिकन्दर के समय में भी सिन्ध में यूनानियों को न तो जहाज मिले और न जहाज चलानेवाले। छोटी छोटी डोंगियों और नावों पर मछुए अवश्य उनको मिलते रहे। हाँ, कारोमंडल के लोग अवश्य जावा टापू में जाने का साहस कर सके।"

लेकिन इन महारायों की इस जाँच से हमारा मत-भेद है। हमारा विचार है कि सभी हिन्दू तो नहीं, पर कम से कम सिन्ध और गुजरात के लोग इसके अपवाद हैं। बल्कि मनु के धर्मशास्त्र में एक ऐसा श्लोक है, जो यह प्रकट करता है कि उस समय के हिन्दुओं में कुछ लोग ऐसे भी थे जो समुद्र की यात्रा से परिचित थे। उस श्लोक का भावार्थ यह है—

"समुद्र यान में कुशल तथा देश, काल और अर्थ इन चार के जाननेवाले जो वृद्धि या ब्याज निश्चित करें, वह ब्याज लेना चाहिए।"

समुद्रयान कुशलः देशकालार्थ दर्शिनः। स्थापयन्ति तु यां वृद्धि सा तथाधिगमं प्रति॥

( अ० म रलो० ११७ )

पुल्फिन्स्टनकृत "भारत का इतिहास;" दसवाँ प्रकरण
 ( न्यापार )।

यूनानी लेखक एरियन (Arrian) सिकन्दर के प्रकरण में लिखता है—"भारत में उसको अपने जहाज स्वयं वनवाने पड़े।" पर साथ ही वह यह भी लिखता है—"हिन्दु आं की चौथी जाति में वे लोग हैं जो जहाज बनाते हैं, चलाते हैं या खेते हैं। महाह ऐसे हैं जो निद्यों को पार कर लेते हैं।"

यूनानियों के एक विवरण से पता चलता है कि लाल सागर के मुहाने पर एक टापू में, जो कदाचित् सकोतरा हो, अरबों श्रौर यूनानियों के साथ साथ कुछ हिन्दुओं की भी वस्ती थी।

इस बात में किसी प्रकार का सन्देह नहीं है कि मालदीप, लंका, जावा और मलाया द्वीपपुंज के दूसरे टापुओं की वस्ती का एक बड़ा अंश हिन्दुओं का था। उनके आचार विचार और धर्म, विक उनकी भाषा तक यह प्रकट करती है कि वे हिन्दू थे। अरव यात्रियों और व्यापारियों ने इसी लिये उन टापुओं को भारत का अंश माना था और इसी रूप में उनका उल्लेख किया था। विक ईसवी नवीं शताब्दी का अरव यात्री अबू जैद कहता है—"कुमारी अन्तरीप भी जावा के महाराज ने जीत लिया था।" यह बात विशेष रूप से ध्यान में रखने के योग्य है कि अरबों ने जावा के बादशाह को सदा "महाराज" कहा है और उन टापुओं को "महाराज का राज्य" वतलाया है।

पर इससे बढ़कर बात यह है कि ईसवी नवीं शताब्दी में अबूजैद सैराफी इस प्रसंग में कि "भारतवासी एक साथ मिलकर नहीं खाते", कहता है—"ये हिन्दू लोग सैराफ (इराक का बन्दरगाह) में आते हैं। जब कोई (अरब) ज्यापारी उनको भोजन के लिये निमन्त्रण

९ एल्फिन्स्टन ; पहला खंड ; पृ० १८२।

र उक्त प्रनथ श्रीर खंड ; पृ० १८३।

१ ऋबूज़ैद, पृ० ६७।

देता है, तब वे कभी सौ और कभी सौ से अधिक होते हैं। पर उनके लिये इस बात की आवश्यकता होती है कि हर एक के सामने अलग अलग थाल रखा जाय, जिसमें कोई दूसरा सिम्मिलित न हो।" इससे यह स्पष्ट है कि कम से कम अरबों के समय में इराक़ के बन्दरगाह में हिन्दू लोग बहुत बड़ी संख्या में आने जाने लगे थे। अरबवालों ने भी यह कहा है कि हिन्दू लोग छोटे काश्मीर (पंजाब) से सिन्ध तक नदी द्वारा बराबर यात्रा करते रहते थे।

इससे बढ़कर एक और बड़ा प्रमाण यह है कि बुजुर्ग विन शहरयार मल्लाह ने अपनी अजायब उल् हिन्द नामक पुस्तक में वीसों स्थानों पर "बानियाना" (अर्थात् बनिया) के नाम से जहाज के दूसरे यात्रियों के रूप में भारतीय व्यापारियों का नाम लिया है। बिल्क एक स्थान पर तो उसने "बानियाना" और "ताजर" (व्यापारी) ये दो शब्द अलग अलग दिये हैं किससे क्रमशः हिन्दू व्यापारियों और अरब सौदागरों का अभिप्राय है। अरब में आज तक हिन्दू व्यापारी "बानिया" कहलाता है और इसका बहुवचन "बानियाना" होता है। इराक, बहरैन, उमान, सूडान, मसूअ, सईद बन्दर और कायरो (मिस्न) में आज भी ये लोग व्यापार करते हैं। हज्जाज और मिस्न की यात्रा में इन बनियों से मेरी भेंट भी हुई है।

ये लोग नित्य प्रति की बाजारू ऋरवी भाषा ऐसी सुन्द्रता से बोलते हैं कि हमारे यहाँ के ऋच्छे मौलवी उनका मुंह ताकते रहें। ये लोग प्रायः सिन्धी, मुलतानी और गुजराती होते हैं, जो ईश्वर जाने कब से इन देशों में आते जाते रहते हैं। सन् ३००

९ अबूज़ैद ; ए० ४६।

र अजायबुल् हिन्द ; पृ० १०४।

उक्त अन्थ ; पृ० १६४ ।

हि० में भी ये लोग अदन के पास अरब जहाजों में बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं।

### भारतीय महासागर के जहाज़

भारत के समुद्र में जो जहाज चलते थे और रूम सागर में जो जहाज चलते थे उन दोनों में एक विशेष अन्तर था। रूम सागर के जहाजों के तखते लोहे की कीलों से जड़े जाते थे और भारतीय महासागर के जहाजों के तखते डोरी से सिए जाते थे। इन जहाजों के विस्तार का अनुमान एक इसी बात से हो सकता है कि इनमें दो खंड होते थे; अलग अलग कमरे होते थे; पीने के पानी और भोजन का मंडार होता था; यात्रियों के रहने के स्थान के सिवा व्यापार की सामग्री रखने के गोदाम होते थे; और स्वयं जहाज में काम करनेवाले खलासी, मल्लाह और रचक या तीर चलानेवाले सिपाही सब मिलाकर एक हजार होते थे। वुजुर्ग बिन शहरयार महाह सन् ३०६ हि० की एक घटना इस प्रकार सुनाता है—

"सन् ३०६ में मैं एक जहाज पर सैराफ से भारत की ओर चला। हमारे साथ अब्दुझा बिन जुनैद का जहाज और यात्री का जहाज भी था। ये तीनों जहाज बहुत बड़े थे और समुद्र के प्रतिष्ठित जहांज में से थे। इनके मझाह भी बहुत प्रसिद्ध थे। इन तीनों जहाजों में ज्यापारी, मझाह, बनिए आदि सब मिलाकर बाहर सौ आदमी थे; और उनमें माल असबाब इतनी अधिकता से था कि उसका अनुमान नहीं हो सकता। ग्यारह दिन के बाद थाना (बम्बई) के चिह्न मिले। "

९ उक्त अन्थ ; पृ० १४७।

रे सुलैमान का यात्रा-विवरण ; पृ० ५८।

<sup>ै</sup> इब्न बत्ता का यात्रा-विवरण ; दूसरा खंड ; चीन की यात्रा।

<sup>\*</sup> श्रजायबुल हिन्द ; ए० १४७ श्रीर १६४।

इससे अनुमान हो सकता है कि ये जहाज इतने बड़े होते थे कि इनमें असबाब और खलासियों, महाहों आदि के ।सिवा चार सौ आदमी सुखपूर्वक यात्रा कर सकते थे। चीन जानेवाले जहाज इतने बड़े होते थे कि उनमें केवल जहाज के सम्बन्ध के एक हजार आदमी होते थे। उनमें से छः सौ जहाज चलानेवाले होते थे और चार सौ तीर चलानेवाले और भाले फेंकनेवाले सैनिक होते थे। अब बाकी यात्रियों का अनुमान आप ही कर लीजिए। प्रत्येक बड़े जहाज पर तीन छोटी नावें समय छसमय के लिये होती थीं।

### समुद्री व्यापार की सम्पत्ति

भारतीय महासागर के व्यापार से भारतवर्ष और अरब दोनों देशों को जो लाभ होते थे, उनका अनुमान कुछ बातों और घटनाओं से हो सकता है। वछभराय की राजधानी महानगर "सोने का नगर" कहलाता था। महाराज की राजधानी (जावा टापू) के बाजार में दूकानों की गिनती नहीं थी। इस बाजार में केवल सराफ़ी की ८०० दूकानें थीं। उसानमें मोतियोंका एक व्यापारी था। उसने एक बार दो बहुत ही अद्भुत मोती पाए थे, जिनका मूल्य बग़दाद के खलीका ने एक लाख दरहम दिया था। एक मछाह का कथन है—"सन् ३१० हि० में मैं कछह (भारत) से व्यापार की सामग्री लेकर उमान गया। हमारे जहाज पर इतना अधिक माल था कि उमान के हाकिम ने हमारे जहाज पर इतना अधिक माल था कि उमान के हाकिम ने हमारे जहाज से ६ लाख दीनार कर लिया। यह कर उस एक लाख दीनार के अतिरक्त था, जो उसने अपनी कृपा से चमा कर दिया था या लोगों

<sup>ै</sup> इटन बतुता का यात्रा-विवरण ; दूसरा खंड ; कालीकट का प्रकरण ।

र अजायनुल् हिन्दः पृ० १३७।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> उक्त ग्रन्थ : पृ० १३६।

ने चोरी से जो माल छिपा लिया था त्रीर प्रकट नहीं किया था। र इसी वर्ष सरन्दीप से एक और जहाज आया था, जिसने अपना कर छ लाख दिया था। र उमान में इसहाक नाम का एक यदूदी था जो दलाली का काम करता था। वह एक यहूदी से लड़कर भारत चला आया और फिर चीन चला गया। तीस वर्ष में उसने इतना धन कमाया कि स्वयं जहाजों का मालिक हो गया। जब अनत में तीस बरस के बाद वह सन् ३०० हि० में फिर लौटकर उमान आया, तब उसने वहाँ के हाकिम को एक लाख दरहम इस लिये घूस दिया कि मेरा श्रमबाब सरकारी तौर पर देखा भाला न जाय। इसके पास कस्तूरी का इतना अधिक भंडार था कि इसने एक लाख तोले कस्तूरी केवल एक व्यापारी के हाथ बेची थी। इसके सिवा साठ हजार अशर्जी की कस्तूरी दूसरे दो व्यापारियों के हाथ बेची थी। श्रौर श्रादमी बहुत दरिद्रता की श्रवस्था में उमान से गया था। वह लौटकर आया, तब एक पूरा जहाज उसके माल असवाब से भरा हुआ था, जिसमें दस लाख अशर्को की तो केवल कस्तूरी थी ; और इतने ही मुख्य के रेशमी कपड़े और जवाहिरात आदि थे। इससे पाँच लाख दीनार कर लिया गया था।

दूसरी श्रोर इन श्ररब व्यापारियों से भारतीय समुद्र-तट के राजाश्रों को भी बहुत श्राय होती थी। इसी लिये वे भी इनका बहुत श्रादर करते थे। \* इब्न बतूता ने दत्त्त्रणी भारत के समुद्र-तटों

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> उक्त ग्रन्थ ; पृ० १३० ।

२ उक्त प्रन्थ ; पू० १४८।

<sup>\*</sup> उक्त अन्थ ; १०८।

मुश्रममुस् बुल्दान ; वाकृत ; "कैस" शब्द ।

थाकृत कृत मुश्रजमुल् बुल्दान, "कैस" शब्द ।

के नगरों की यात्रा करते हुए स्थान स्थान पर लिखा है कि ये हिन्दू राजा लोग इन त्राय न्यापारियों को इस लिये त्राप्तस्त नहीं होने देते कि उनके राज्य की त्राय इन्हीं लोगों के त्राने जाने के कारण है। कालीकट त्रीर कारोमंडल के राजा इस समुद्री न्यापार के कारण त्रासी सम्पत्ति के स्वामी थे। कारोमंडल के एक राजा के मरने पर उसके एक मुसलमान कर्मचारी को जो सोना त्रीर जवाहिरात मिले थे उनको उठाने के लिये सात हजार बैलों की त्रावश्यकता थी। इसी कारोमंडल को जब एक बार त्रालाउद्दीन खिलजी के सेनापित मिलक काफूर ने जीता था, तब उसको राजकोष से त्रीर त्रीर पदार्थों के सिवा ९६ हजार मन सोना त्रीर प०० मन मोती त्रीर जवाहिरात मिले थे। यदि मोतियों त्रीर जवाहिरात का मृत्य छोड़ दिया जाय, तो भी ९६ हजार मन सोना ही क्या कम है! त्रालाउद्दीन के समय में प्राःय तेरह चौदह सेर का मन होता था, त्रार्थात्र त्रांगरेजी हिसाब से प्रायः २८ पाउंड का मन होता था। इस विचार से केवल इस सोने की तौल २६ लाख २८ हजार पाउंड होती है।

कारोमंडल का सारा व्यापार अरब, इराक श्रीर कारस के समुद्र-तटों से होता था। इसका विवरण श्रागे दिया जायगा।

रूप सागर से भारत का दूसरा समुद्री मार्ग अरवों ने ढूंढा था

ऊपर कहा जा चुका है कि किस प्रकार पुर्त्तगाली मल्लाहों ने रूम सागर को छोड़कर अफ्रिक़ा की परिक्रमा करके भारत का मार्ग

<sup>ै</sup> ईिलियट, पहले खंड में ए० ६१-७० में जामश्र उत् तवारीख़ श्रौर ईिलियट, खंड दूसरे ए० ३२ श्रौर ४३ में तारी खे वसाफ़ ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> तारीखे ज़ियाबरनी ; पृ० ३३३ ( कलकत्ते में प्रकाशित )।

ग्रजायनुज् फुत्ह ; श्रमीर खुसरो ; पृ० १७८ (श्रजीगढ़ में प्रकाशित )।

हूँढा था; श्रौर यह सममा जाता है कि इस पता लगाने का श्रेय उन्हीं महाहों के प्रयत्नों को है। पर पाठकों को यह सुनकर श्राश्चर्य होगा कि इस पता लगाने का सम्मान इनसे सैकड़ों बरस पहले इन श्ररब व्यापारियों को प्राप्त है, जो भारतीय महासागर में श्रपने जहाज चलाया करते थे। यह विदित हो चुका है कि भारतीय सागर श्रौर रूम सागर के जहाजों की बनावट में क्या फरक था। बड़ा फरक यह था कि रूम सागर के जहाजों के तखते लोहे की कीलों से जड़े जाते थे श्रौर भारतीय सागर के जहाजों के तखते नजबूत रस्सी से, जो खजूर या नारियल की छाल से बनती थी, सीए हुए होते थे। सुलैमान सौदागर ने, जो सन् २३७ हि० में था श्रौर जिसका नाम ऊपर कई बार श्रा चुका है, श्रपने यात्रा विवरण में एक स्थान पर लिखा है—

"जिन नई बातों का हमारे समय में पता लगा और जिन्हें हम से पहले के लोग नहीं जानते थे, उनमें से एक बात यह भी है कि पहले किसी को इस बात की कल्पना भी नहीं थी कि जिस समुद्र पर भारत और चीन हैं, वह किस प्रकार शाम के सागर (क्स सागर अर्थात भूमध्य सागर) से मिला हुआ है; और इस सम्बन्ध में कोई तर्क या प्रमाण भी उनके पास नहीं था। पर हमारे समय में यह हुआ कि अरबों के कुछ सीए हुए जहाजों के तखते, जो भारतीय महासागर में दूर गए थे और जिनके यात्री दूव गए थे, एटलान्टिक महासागर से होकर कम सागर या भूमध्य सागर में पाए गए। इससे यह बात भली भाँति प्रमाणित हो गई कि भारतीय महासागर चीन (या अफ्रिका?) पर चक्कर खाकर भूमध्य सागर में जाकर मिल गया है; क्योंकि सीए हुए जहाज केवल सैराफ में बनते थे और कम तथा शाम के जहाज कीलों से जड़े जाते थे।

९ सुलैमान का यात्रा-विवरण ; ए० ८८।

### वास्को डि गामा को किसने भारत पहुँचाया

इसमें सन्देह नहीं कि अफ्रिका के दिच्या से होकर पुर्त्तगाली जहाज श्रन्त में भारतीय महासागर में पहुँच गए; पर फिर भी उन्होंने भारत का पता न पाया। पुर्त्तगाली यह बात मानते हैं और अभागे श्ररब श्राप भी यह बात कहते हैं कि इन पुर्त्तगालियों को भारत तक एक ऋरब महाह ने ही पहुँचाया था। उसका नाम इब्न माजिद था श्रौर "श्रमदुल बहर" (श्रर्थात समुद्र का सिंह) उसकी उपाधि थी। भारतीय महासागर में जहाज चलाने की विद्या पर अरबी में इसकी कई पुस्तकें हैं, जो पेरिस के पुस्तकालय में रखी हैं। अभी कुछ ही वर्ष हए, पेरिस के पूर्वी प्रत्थों के प्रकाशक पाल गायनर ने वह पुस्तकें दो खंडों में प्रकाशित कर दी हैं। तीसरे खंड में अरबों की नाव चलाने की विद्या और जहाज चलाने के उपकरणों का पूरा विवेचन है। इस तीसरे खंड में "त्रजनकुंल् यमानी फिल् फतहिल् उस्मानी" के श्राधार पर, जो उसी समय का यमन का इतिहास है, इन घटनाओं का विस्तृत उद्घेख किया गया है कि किस प्रकार पुत्त गालो लोग भारत का पता लगाने के लिये इधर उधर मारे मारे फिरते थे, किस प्रकार समुद्र का सिंह इब्न माजिद उन पुर्त्तगाली लोमड़ियों के फन्दे में फँस गया और तब उसने किस प्रकार नशे की हालत में उन लोगों को भारत तक पहुँचा दिया।

### भारत की काली मिर्चे और युरोप

श्चारम्भ में युरोप के जो पूर्वी व्यापारी ईसवी सत्रहवीं शताब्दी से भारत में श्चाने लगे थे, उनके सम्बन्ध में सब लोग यह जानते हैं कि वे लोग काली मिर्चे बहुत श्रधिक पसन्द करते थे श्चौर उनके बड़े प्रेमी थे। वे लोग भारत से काली मिर्चे ही लाद लाद कर ले जाते थे। पर तेरहवीं शताब्दी का श्चरबी का एक भूगोल-लेखक जकरिया कजवीनी (सन् ६८६ हि॰) सम्भवतः अपने से किसी पहले के प्रन्थ में देखकर मलाबार के सम्बन्ध में कहता है—

" ये काली मिर्चे सुदूर पूर्व से लेकर सुदूर पश्चिम तक जाती हैं; श्रीर इनके सब से बड़े शौकीन फिरंग देश के लोग हैं, जो इनको शाम में रूम सागर से लेकर सुदूर पश्चिम के देशों को ले जाते हैं।" "

सम्भवतः तुर्कों ने क़ुस्तुन्तुनिया जीतकर और भूमध्य सागर पर श्रिधकार करके इन लोगों को भारत की इन्हीं काली मिचों के श्रानन्द से वंचित कर दिया था; श्रीर श्रन्त में उन्हीं मिचों के लिये जान जोखिम में डालकर वे लोग दूसरे समुद्री मार्ग से इस लिये भारत श्राए थे जिसमें यह श्रद्भुत उपहार किसी प्रकार श्रपने देश में पहुँचा सकें।

### एक अरब हिन्दुस्तानी का जन्मभूमि सम्बन्धी गीत

इस प्रकरण का अन्त हम एक ऐसे गीत या किवता से करते हैं जो भारत में रहनेवाले एक देशप्रेमी अरब ने बनाया था। ऐसा जान पड़ता है कि भारत के महत्व के सम्बम्ध में किसी ने कुछ आपत्ति की थी; और उसीके उत्तर में उसने इस किवता में भारत के गुण गाए हैं और यहाँ होनेवाली चीज़ों की प्रशंसा की है। इस किव का नाम अबू जिलअ सिन्धी है और इसका समय कम से कम सन् ६८६ हि० से पहले होगा। आश्चर्य नहीं कि उसका समय हिजरी तीसरी या चौथी शताब्दी हो; क्योंकि सिन्ध में अरबों का समय यहीं समाप्त होता है। वह मूल किवता अरबी में है; इस लिये यहाँ वह किवता न देकर उसका केवल भावार्थ दिया जाता है।

<sup>&#</sup>x27; ग्रासारु विजाद ; कजवीनी ; तीसरा खंड ; पृ० ८२ (गोटेंजन)।

र प्रासारुल बिलाद : कजवीनी : पृ० ८४।

#### भावार्थ

"मेरे मित्रों ने नहीं माना और ऐसी अवस्था में यह बात ठीक नहीं थी, जब कि भारत की और भारत के तीर की युद्ध में प्रशंसा की जा रही थी।"

"अपने प्राणों की सौगन्द, यह वह भूमि है कि जब इसमें पानी बरसता है, तब उससे उन लोगों के लिये दूध, मोती और लाल उगते हैं जो शृंगार से रहित हैं।"

"इसकी मुख्य चीजों में कस्तूरी, कपूर, अम्बर, अगर और अनेक प्रकार के सुगन्धित पदार्थ उन लोगों के लिये हैं, जो मैले हों।"

"और भाँ ति भाँ ति के इत्र जायफल, सम्बुल, हाथीदाँत, सागोन की लकड़ी, सुगन्धित लकड़ी और चन्दन हैं।"

"और इसमें तृतिया सब से बड़े पर्वत की तरह हैं; श्रौर यहाँ सेर बबर श्रौर चीते श्रौर हाथी श्रौर हाथी के बच्चे होते हैं।"

"यहाँ के पिचयों में कुलंग, तोते, मोर और कबूतर हैं और वृत्तों में यहाँ नारियल आवनूस और काली मिर्चों के वृत्त हैं।"

"और हथियारों में तलवारें हैं, जिनको कभी सिकली की आवश्यकता नहीं होती; और ऐसे भाले हैं कि जब वे हिलें, तब उनसे सेना की सेना हिल जाय।"

"तो क्या मूर्ख के सिवा कोई श्रौर भी ऐसा है जो भारत के इन गुणों का अस्वीकार कर सकता है ?"

### विद्या-विषयक सम्बन्ध

## लेखक और ग्रन्थ जिनका आधार लिया गया है।

### (१) जाहिज़

सन् २५५ हि० में इसका देहान्त हुआ था। यह बसरे का रहनेवाला था। यह अरबी भाषा का प्रसिद्ध लेखक, दार्शनिक और व्याख्याता था। इसकी बहुत सी छोटी बड़ी पुस्तकें हैं, जिनमें से किताबुल् बयान वक्तवर्डन और किताबुल् हयवान नाम की पुस्तिकाओं में कल्पित कथोपकथन हैं। ये छपी हुई हैं। अभी हाल में किताबुत् ताज नाम की इसकी एक पुस्तक मिस्न में प्रकाशित हुई है। जाहिज की किताबुल् बयान में भारत के भाषण सम्बन्धी सिद्धान्तों (अलंकार शास्त्र ?) पर एक पृष्ठ है; और पुस्तिकाओं में से एक में भारत के गुणों का वर्णन है। ये पुस्तकें मिस्न में छपी हैं।

#### (२) या कृवी

इसका नाम ऋहमद विन याकूव विन जाकर है। ऋब्वासी राज्य में यह साहित्य विभाग का प्रधान था। इसने भारत और दूसरे देशों की यात्रा की थी। यह पहला मुसलमान इतिहास-लेखक था, जिसने सारे संसार की जातियों का इतिहास ऋरवी में लिखा था। सन् २८० हि० में इसका देहान्त हुआ था। इसकी दो पुस्तकें छपी हैं। एक इतिहास की है जो दो खंडों में है; और दूसरी भूगोल की है। आश्चर्य है कि इसने भूगोल में भारत का वर्णन नहीं किया। लेकिन इतिहास के पहले खंड में इसने सबसे पहली बार उन पुस्तकों का वर्णन किया है, जिनका भारत की भाषाओं से अरबी में अनुवाद हुआ था। ये दोनों पुस्तकें लीडन में छपी हैं।

### (३) मुहम्मद् विन इसहाक उपनाम इब्न नदीम

यह सन् ३०० हि० में वर्त्तमान था। बग़दाद का रहनेवाला था। इसने उन सब पुस्तकों के नाम श्रौर विवरण लिखे हैं, जो उसके समय तक किसी विद्या या कला पर श्रा बी में लिखी गई थीं या जिनका किसी दूसरी भाषा से श्रा बी में श्रानुवाद हुआ था। इसमें भारत का भी श्रंश है। यह पुस्तक जरमन विद्वान फ्लूगल (Flugel) के निरीचण में श्रौर उनकी टिप्पणियों के सहित सन् १८०१ ई० में लेपजिक में प्रकाशित हुई थी।

## ( ४ ) अबू रैहान बैरूनी

सन् ४४० हि० में इसका देहान्त हुआ था। इसने भारत की कलाओं और विद्याओं पर किताबुल् हिन्द के नाम से एक पूरी पुस्तक ही लिख डाली थी। प्रोफेसर जाखाऊ के परिश्रम से सन् १८८७ ई० में यह लंडन में प्रकाशित हुई थी। ऑगरेजी और हिन्दी में भी इसका अनुवाद हो चुका है।

### (५) काज़ी साअद अन्दुलसी

यह स्पेन का निवासी था। इसकी पुस्तक का नाम तबक़ातुल उमम है। सन् ४६२ हि० (सन् १०७० ई०) में इसका देहान्त हुआ था। इसने अपने समय तक की समस्त सभ्य जातियों और उनकी विद्याओं तथा कलाओं का इतिहास लिखा है, जो अरबी के द्वारा उस तक पहुँचा है। इसमें भारत पर भी एक प्रकरण है। इसकी यह पुस्तक बैरूत के कैथोलिक यन्त्रालय में सन् १९१२ ई० में छपी थी। फिर मिस्र में भी छप गई। मेरे सामने बैरूत की छपी प्रति है। दारुल् मुसन्निकीन, आजमगढ़, ने इसका उद् अनुवाद भी प्रकाशित कर दिया है।

## (६) इब्न अवी उसैवअ मविफकुदीन

यह अपने समय का प्रसिद्ध विद्वान् और चिकित्सक था। इसका दादा सुलतान सलाहुद्दीन का चिकित्सक था। सन् ५९० हि० (सन् १९९४ ई०) से सन् ६६८ हि० (सन् १२७० ई०) तक इसका समय है। इसने ओयूनुल् अंविया की तबकातिल अतिब्बा के नाम से समस्त सभ्य जातियों के प्रसिद्ध चिकित्सकों की जीवनियाँ लिखी हैं। दूसरे खंड में भारत का भी एक प्रकरण है। यह पुस्तक दो खंडों में मिस्नमें छपी है।

#### (७) अल्लामा शिवली नुअमानी

इन्होंने "तराजुम" ( अनुवाद ) के शीर्षक से अलीगढ़ की मुहम्मडन एजूकेशनल कान्फरेन्स में एक विस्तृत अभिभाषण ( एड्रेस ) पढ़ा था, जो पुस्तिका के रूप में प्रकाशित हो चुका है । इसमें विस्तार सिहत उन पुस्तकों का उल्लेख था जिनका यूनानी कारसी, इब्रानी, मुरयानी आदि भाषाओं से अरबी में अनुवाद हुआ था । इसीके अन्तर्गत उन पुस्तकों का भी संचिप्त वर्णन है, जिनका संस्कृत से अरबी और कारसी में अनुवाद हुआ था । लेकिन उस समय तक कुछ पुरानी पुस्तकें छपी ही नहीं थीं ; और कुछ ऐसी थीं, जिनके सम्बन्ध की पूरी पूरी और ठीक बातों का तब तक पता ही नहीं चला था ; इस लिये इस अभिभाषण का यह अंश अपूर्ण सा था।

## विद्या-विषयक सम्बन्धों का आरम्भ

#### वरामका

अरब और भारत के विद्या विषयक सम्बन्धों का विवेचन करने से पहले यह त्रावश्यक जान पड़ता है कि उस वंश का कुछ वर्णन कर दिया जाय, जिसके प्रयत्नों से ये सम्बन्ध स्थापित हुए। अरबी भाषा में यह वंश साधारणतः "बरामका" के नाम से प्रसिद्ध है। यह वह वंश है, जिसने बग़दाद की अब्बासी ख़िलाफ़त में पचास वर्ष तक अर्थात सन १३६ हि॰ से सन १८६ हि॰ तक बहुत ही शान्ति, सुन्यवस्था, अनुप्रह, दानशीलता श्रौर उदारता के साथ मन्त्री के कर्त्तव्यों का पालन किया था। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो यह समभते हैं कि अब्बासी खिलाकत की कीर्त्त, प्रसिद्धि और सुव्यवस्था इन्हीं बरमकी मन्त्रियों के कारण थी। यह इन्हींके श्रतुप्रह रूपी मेघों के छीटे थे, जिनसे बग़दाद किसी समय हरे भरे उपवन के समान बन गया था। पहले अब्बासी खलीका सककाह से लेकर पाँचवें खलीका हारून्र्रशीद तक इसी वंश के भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने मन्त्री का काम किया था; बल्कि यों कहना चाहिए कि बादशाही की थी। यद्यपि इनके वंश का आरम्भ सक्काह के ही समय से होता है, पर इनके प्रताप का सूर्य हारूँ के समय में अपने सब से ऊँचे शिखर पर पहुँच गया था: और अभी दोपहर ही थी कि हारूँ के हाथों यह सदा के लिये डूब भी गया। हारूनुर्रशीद ने इस वंश को जिन कारणों से नष्ट किया, वे कारण सदा परदे में ही रहे, प्रकट नहीं हुए। पर फिर भी इतिहास-लेखकों ने यह प्रमाणित किया है कि इसका कारण केवल यह था कि बरामकः ने अपनी उदारता और कीर्त्ति से सब लोगों को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। साथ ही देश की सब अच्छी और बिंद्या जमीनें अपनी जागीर में कर ली थीं; और सारे राज्य पर इनका इतना अधिक प्रभुत्व हो गया था कि असल अब्बासी वंश मानों इन्हीं की छपा और अनुमह पर बाकी रह गया था। ऐसी दशा में यदि ठीक समय पर बरामका की खबर न ली जाती, तो इस्लामी संसार में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक क्रान्ति आ उपस्थित होती और अब्बासी वंश सदा के लिये मिट जाता। अतः अब्बासी वंश को बचाने के लिये बरमकी वंश को मिटाना आवश्यक था। कारण चाहे जो हो, पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि बरामका का ही वह वंश था, जिसके संरच्या में मुसलमानों में धार्मिक बातों को युक्ति से सिद्ध करने की विद्या, दर्शन, चिकित्सा, तर्क और दूसरी जातियों की विद्याएँ सीखने का अनुराग उत्पन्न हुआ।

#### बरामका कौन थे ?

साधारणतः यही प्रसिद्ध है कि बरामका लोग मजूसी ऋथीत् ईरानी श्रिप्रिपुजक थे। बल्ख में मनोचहर का बनवाया हुआ नौबहार नाम का एक अग्निमन्दिर था। उसी अग्निमन्दिर के ये लोग पुजारी थे। जब मुसलमानों ने सन् ३१ हि० (सन् ६५१ ई०) में बल्ख को जीत लिया, तब यह अग्निमन्दिर भी इस आँधी में ठंढा पड़ गया। पर कुछ दिनों बाद फिर इसकी लपटें उठीं; और अन्त में सन् ८६ हि० (सन् ७०५ ई०) में प्रसिद्ध मुसलमान सेनापित खुरासान कुतैबा ने सदा के लिये इस देश को मुसलमानों के शासन त्रेत्र में मिला लिया। इस अग्निमन्दिर के पुजारी लोग पुराने बादशाहों के समय से बल्ख और उसके आस पास की मन्दिर के लिए संकल्प की हुई बस्ती के मालिक और हाकिम थे। उनमें से कुछ लोग अपनी इच्छा से मुसलमान हो गए और दिमशक चले आए। इसके बाद जब फिर अरबों के शासन का केन्द्र सन् १३३ हि० में दिमशक से हटका बग्रदाद चला गया, तब वे भी बग़दाद चले आए और धीरे धीरे साम्राज्य और शासन के ऊँचे से ऊँचे पदों को पार करते हुए प्रधान मन्त्री के पद तक पहुँच गए; और एक समय ऐसा आया, जब कि उन्होंने सारे इस्लामी जगत् पर राज्य किया।

इस वंश के लोग उक्त अग्निमन्दिर के सब से बड़े पुजारी थे और यह वंश बर्मक के नाम से प्रसिद्ध था। इसी बरमक का बहुवचन बरमका है, जिसके साथ इस वंश की प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और कीर्ति बनी हुई है। प्रश्न यह है कि बरमक शब्द का मूल क्या है। प्राचीन इतिहास-लेखकों और कोषकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। बाद के इतिहास-लेखकों और कोषकारों ने इसको फ़ारसी की "मकीदन" किया से निकाला है, जिसका अर्थ "चुसना है; और कहा है कि इसमें "बर" उपसर्ग लगाकर इसको "बरमकीदन" कह सकते हैं। फिर इस शब्द के सहारे से एक निराधार कहानी की इमारत खड़ी की है। कहते हैं कि जब पहला बरमक मुसलमान होकर खलीका के सामने गया, यब खलीका ने उसको डाँटकर कहा-"तुमको बादशाहों के दरबार में आने का भी शऊर नहीं है। तू अपने पास जहर रखकर दरबार में आया है। मेरे पास ऐसे मोहरे हैं, जिनसे मुक्तको पता चल जाता है कि किसके पास जहर है।" प्रथम बरमक ने निवेदन किया-"मुमसे यह अपराध अवश्य हुआ। मेरी अँगूठी के नीचे जहर है; पर वह इस लिये हैं कि यदि मुक्त पर कोई ऐसा कठिन समय श्रा जाय कि मुम्ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिये अपने प्राण देने पड़े. तो मैं इस ऋँगूठी को चूसकर प्राण दे दूँ।" उसकी मातृभाषा फारसी थी; इस लिये उसने "चूस लूँ" को फारसी में "बरमकम्" कहा। उस समय से उसका नाम ही बरमक हो गया। यह कहानी बिलकुल

<sup>&#</sup>x27; तारीख जियाए बरनी रौज़तुस्सफा ; बुरहान क़ाते।

गढ़ी हुई है श्रौर केवल कारसी कहानी लिखनेवालों की गप है। दिमश्क के दरवार की भाषा कारसी नहीं थी, विलक श्रयवी थी। इसके सिवा इस कहानी का अर्थ यह होगा कि वरमक की उपाधि सन् ८६ हि० से चली। परन्तु श्रयबी के सभी प्रामाणिक लेखकों ने यही लिखा है कि यह बल्ल के प्रधान पुजारी की पुरानी उपाधि थी।

कारसी के कुछ कोषकारों ने वरमक को किसी स्थान का नाम वतलाया है; और कहा है कि उसो नाम के सम्बन्ध के कारण लोग उनको वरमकी कहने लगे थे। 'एक अरब साहित्यज्ञ ने भाषा विज्ञान की दृष्टि से इस शब्द की और भी मनोरंजक व्युत्पत्ति बतलाई है। उसने कहा है कि बरुख का यह उनामना-मन्दिर काबे के जोड़ पर या उसके जवाब में बनाया गया था; इस लिये उसके प्रधान अधिकारी को "बरमका" अर्थात् मक्के का हािकम कहते थे; और इसीका संचित्र रूप बरमक है। याकूत की मुअजमुल् बुल्दान नामक पुस्तक में इस शब्द की यह व्याख्या की गई है कि—"वर" का अर्थ पुत्र है, और बरमका का अर्थ है मक्का का पुत्र। यहाँ मक्का का अभिप्राय नौ-बहार नामक उपासना मन्दिर से है।

हमारी भाषा ( उदू ) में अल बरामकः के नाम से इस वंश का प्रसिद्ध इतिहास लिखा गया है। उसके सुयोग्य लेखक ने इस शब्द का मूल यह प्रकट किया है कि बरमक शब्द वास्तव में बरमग्र था। फारसी में "मग्र" आग के पुजारी या अग्निपूजक को कहते हैं। उदू किवता में जो मुग़ाँ या पीरेमुग़ाँ आदि शब्द आते हैं, वे इसीका बहुवचन हैं। इस शब्द का यूनानी रूप "मगोस" और अरबी रूप "मजूस" है। बर का अर्थ होता है प्रधान; इस लिये बरमग्र का अर्थ हुआ

९ बुरहान काते।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> रबी उल् श्रवरार ; ज़मखशरी ।

रईस और सरदार मजस। हमें यह अर्थ मानने में कुछ भी आपत्ति नहीं है; पर शर्त्त यह है कि यह बात प्रमाणित हो जाय कि ईरान देश में नौबहार के श्रविरिक्त और जो हजारों श्रिप्त-मन्दिर थे, उनमें से किसी एक का प्रधान, पुजारी, पुरोहित या दस्तर भी कभी इस नाम से पुकारा गया है। इस व्याख्या या ऋर्थ के साथ फ़ारसी में यह शब्द इतना ऋधिक प्रचलित होना चाहिए था कि फारसी शेरो में इसका व्यवहार बहुत अधिकता से होता और कोषकारों आदि को भी इसका ज्ञान होता। लेकिन इन लोगों के इधर उधर भटकने श्रीर परेशान होने से ही यह पता चलता है कि इन लोगों को इस शब्द की व्युत्पत्ति का ज्ञान नहीं था। इसके सिवा बरमग्र शब्द को ऋरबी में बरमज या अधिक से अधिक बरमुरा कहना चाहिए था, न कि बरमक। इस बात का कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता कि कारसी का "ग़ैन" या "ग" अरबी में "काफ" या "क" से बदला गया है। हाँ "ज" से वह अवश्य बदला गया है; जैसे "चिराग" से "सिराज"। तुर्की नाम "हलाकू" का मूल रूप लोग साधारणतः "हलागू" समभते हैं; पर वास्तव में यह बात नहीं है, बल्कि उसका मूल रूप "हलागू" है। श्रौर फिर श्राश्चर्य नहीं कि इस श्रत्याचारी श्रौर रक्त के प्यासे बादशाह के नाम के लिये हलाकू का अशुद्ध उच्चारण इस लिये प्रहण कर लिया गया हो कि ऋरबी शब्द "हलाक" ( मृत्य ) की जो ध्वनि है, वह ध्वनि व्यंग्यपूर्वक उसमें छिपी रहे।

वास्तिविक बात यह है कि इस शब्द की व्याख्या या मूल इस भेद के खुलने पर निर्भर करता है कि क्या बल्ख़ का यह उपासना-मन्दिर वास्तव में मजूसियों का अग्निमन्दिर था? और क्या इस्लाम प्रहण करने से पहले इस वंश का धर्म अग्निपूजन था? ईरानियों की ओर से तो इन प्रश्नों का यही उत्तर मिलेगा कि हाँ, ऐसा ही है। यह अग्निपूजकों का मन्दिर था और वह वंश अग्निपूजक था। पर वास्तिवक बात यह है कि यदि कोई आदमी असाधारण रूप से योग्य या बड़ा होता है, तो सभी जातियों के लोग उसे अपने में सिम्मिलित करना चाहते हैं और उसे अपनी जाति का बतलाते हैं। क्या ईरानी लोग सिकन्दर को ईरानी राजवंश का नहीं बतलाते? और क्या मुसलमानों ने अपनी कहानियों में सिंह हृदय रिचर्ड को मुलतान सलाहुद्दीन के ही वंश का वंशधर नहीं बतलाया? यही दशा बरामका की भी हुई। ईरानियों ने तो इनके वंश का सम्बन्ध खींच तानकर गुश्तास्प के मन्त्री जामास्प तक पहुँचा दिया है; और प्रमाणित किया है कि यह ईरानी मिन्त्रयों का पुराना वंश था। इसके विपरीत अरबों ने यह कह डाला कि प्रथम जाकर बरमकी, जिससे इस वंश की उन्नति का आरम्भ होता है, खुरासान के अरब सेनापित कुतैबा का पुत्र था। जाकर की माता युद्ध में कुतैबा के हाथ लगी थी और सिन्ध होने पर गर्भवती होकर लौट गई। र

वंश आदि के इन भिन्न भिन्न विवादास्पद वर्णनों से अलग होकर पहले इस उपासनामन्दिर की अवस्था पर विचार करना चाहिए; और यह देखना चाहिए कि क्या एक अग्निमन्दिर की विशेषताएँ इसमें पाई जाती थीं ? अग्निमन्दिर के लिये सब से पहली बात यह है कि वह वास्तव में अग्नि का मन्दिर हो, उसमें आग जलती हो। लेकिन बल्ख़ के इस उपासना मन्दिर के सम्बन्ध में केवल पीछे के कुछ ऐसे लोगों ने ही यह बात कही है, जो सतर्क होकर कोई बात नहीं कहते। और किसी ने ऐसा नहीं कहा है। इस उपासनामन्दिर के सम्बन्ध में सब से पुराना उछेख इस समय हमारे हाथ में बिलाज़ुरी का है; पर उसने इस सम्बन्ध में कोई विवरण नहीं दिया है। इसके उपरान्त मसऊदी

<sup>&#</sup>x27; सियासतनामा व नुज़हतुल् कुल्बः; हम्दुल्लाह मुस्तौफ्री।

र तबरी व इब्न असीर।

(सन् ३३० हि०) और इब्नुल् फ़क़ीह हमदानी का समय है। फिर मुअजमुल् बुल्दान याकूत (सन् ६२६ हि०) और आसारुल् बिलाद; जकरिया क़ज़बीनी (सन् ६८६ हि०) का वर्णन है। इब्नुल् फ़क़ीह और याकूत का आरम्भिक वर्णन अचर अचर एक है; और याकूत ने जो वर्णन किया है, वह उमर बिन अल्अज़रक से लिया हुआ है।

## मसऊदी का वर्णन

इतिहास-लेखक मसऊदी नौबहार के सम्बन्ध में लिखता है—
"नौबहार का मन्दिर बहुत मजबूत और ऊँचा था; और उसके ऊपर
बाँसों पर हरे रेशमी कपड़े के मंडे लहराते थे, जिनमें से हर मंडे का
कपड़ा सौ सौ हाथ के बराबर होता था। '' उसके चारों ओर की
दीवारें भी ऐसी ही ऊँची थीं। उसके मंडे का रेशमी कपड़ा इतना
बड़ा था कि दूर दूर तक जाता था।"

पाठकों ने देख लिया कि इसमें आग का कहीं नाम नहीं है; और न मन्दिर का यह ढंग और न ये मंडे अग्निमन्दिरों में होते हैं।

# इब्तुल् फ़क़ीह का वर्णन

इब्नुल् फक़ीह हमदानी का वर्णन इस प्रकार है-

''नौं-बहार—यह बरमका का बनवाया हुआ मन्दिर था। उसका धर्म मूर्त्तियों की पूजा करना था। जब उनको मक्के और क़ुरैश के धर्म का पता लगा, तब उन्होंने भी यह उपासना मन्दिर बनवाया, जिसका नाम नौं-बहार हुआ, जिसका अर्थ नया या नवीन है। अरबों से भिन्न लोग यहाँ दर्शन करने के लिये आते थे। इसको रेशम का कपड़ा पहनाया जाता था। इसपर एक गुम्बद था, जिसका नाम अशवत

<sup>ै</sup> मुरूजुज़ ज़हब ; चौथा खंड ; पृ० ४८ ( पेरिस )।

था। यह गुम्बद सौ हाथ लम्बा और सौ हाथ चौड़ा था। मिन्दर के चारों ओर उसके पुजारियों के रहने के लिये ३६० कोठरियाँ थीं। साल के प्रत्येक दिन के लिये एक पुजारी रहता था; और उन पुजारियों के प्रधान की उपाधि का बरमका थी। इस बरमका शब्द का अर्थ होता है—मक्के का द्वार और प्रधान पुजारी। इस प्रकार हर एक पुजारी की उपाधि बरमक होती थी। चीन और काबुल के बादशाह इस धर्म में थे। जब वे लोग यहाँ आते थे, तब विशाल मूर्त्ति के आगे नमस्कार करते थे।"

पाठकों ने देख लिया कि इस वर्णन में भी अग्नि के होने का कहीं कोई उल्लेख नहीं है; बिल्क उसके बदले में इसमें मूर्त्तियों का उल्लेख है, जिनका अग्निमिन्दरों से कोई सम्बन्ध नहीं है। फिर मजूस और ईरानी लोग मूर्त्ति की पूजा भी नहीं करते। सब लोग यह भी जानते हैं कि चीन और काबुल में कभी अग्नि की पूजा नहीं होती थी।

## या.कृत का वर्णन

रूम का याक़ूत एक पुराने प्रन्थकार के आधार पर यह वर्णन करता है—

"उमर बिन अजरक किरमानी ने कहा है कि बरामका लोग बल्ख में सदा से प्रतिष्ठित माने जाते थे; और जब (सिकन्दर के बाद) ईरान में अराजकता फैली थी, उससे पहले से ये लोग वहाँ थे। उनका धर्म मूर्तियों की पूजा करना था। (फिर मक्के के ढंग पर और उसके मुकाबले में नौ-बहार का बनना उसी प्रकार बतलाया है, जिस प्रकार ऊपर कहा जा चुका है।) इसमें चारों और मूर्तियाँ खड़ी थीं

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> किताबुल् बुल्दान ; पृ० ३२२ ( लीडन )।

और उनको रेशम के कपड़े पहनाए जाते थे। नौ-बहार का अर्थ नई बहार या वसन्त ऋतु है, क्योंकि हर नई बहार या वसन्त ऋतु में उन मूर्त्ति यों पर फूलों की नई किलयाँ चढ़ाई जाती थीं। कारसवाले यहाँ आकर दर्शन करते थे और इसके सब से बड़े गुम्बद पर मंडे खड़े करते थे। इस गुम्बद का नाम "अस्तन" था और इसके चारों ओर ३६० कमरे थे, जिनमें पुजारी रहते थे। भारत, चीन और काबुल के बादशाह इस धर्म में थे और यात्रा के लिये यहाँ आते थे। वे लोग आकर बड़ी मूर्त्ति के आगे प्रणाम करते थे। यह इतना बड़ा था कि इसके मंडे का कपड़ा बल्ख से उड़कर तिरमिज पर जाकर गिरता था।"

फूल के चढ़ावे और बहार की विशेषताएँ आदि सब फारसी के बहार शब्द की समानता के कारण गढ़ ली गई हैं, जिसमें नौ-बहार नाम की उपयुक्तता और सार्थकता प्रकट हो।

## क़ज़वीनी का वर्णन

बल्ख के वर्णन में क़जवीनी लिखता है—"यहीं वह मन्दिर था, जिसका नाम नौ-बहार था और जो सब मन्दिरों से बड़ा था। ( इसके उपरान्त वही मक्के की नकल और समानता की कहानी है।) यह रेशम और जवाहिरात से सजाया गया था और इसमें मूर्त्तियाँ खड़ी थीं। फ़ारसवाले और तुर्क लोग इसपर श्रद्धा रखते थे और आकर इसके दर्शन करते थे। वे लोग भेंट और उपहार भी चढ़ाते थे। इस मन्दिर की लम्बाई सौ हाथ, चौड़ाई सौ हाथ और ऊँचाई सौ हाथ से अधिक थी। बरामका यहाँ के असली पुजारी थे। भारत

<sup>ै</sup> मुश्रजमुल् बुल्दान; श्राठवाँ खंड; ए० ३२१ (मिस्र ) ''नौ-बहार'' शब्द ।

के राजा श्रौर चीन के खाक़ान यहाँ आते थे श्रेश सूर्त्तियों को प्रणाम करते थे।"

### बौद्ध-विहार

इन सब वर्णनों से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि यह मजूसियों का अग्निमन्दिर नहीं था, बल्कि बौद्धों का विहार था; और इसी विहार का बिगड़ा हुआ रूप यह बहार शब्द है। नौ-बहार वास्तव में नव-विहार है। बौद्धों के मन्दिर और पुजारियों के रहने के स्थान को विहार कहते हैं, जिसका एक उदाहरण स्वयं हमारे देश में बिहार नामक नगर है, जो वास्तव में बौद्धों का विहार है। मुसलमानों ने इसको अपने कारसी उचारण के ढंग पर "बहार" बना लिया है। इसी नव-विहार के नामवाले अनेक विहार सिन्ध में मुसलमानों के पहले पहल आने से पूर्व वर्त्तमान थे। अरब इतिहास-लेखकों ने उन विहारों का जो वर्णन किया है, वह बल्ख के नौ-बहार के सम्बन्ध में अत्तराः ठीक घटता है।

बिलाजुरी (सन् २४७ हि०) जो बहुत पुराना इतिहास-लेखक है, फ़ुतूहुल् बुल्दान में सिन्ध की विजय के प्रकरण में लिखता है— "देवल में एक बहुत बड़ा बुद (बौद्धों का उपास्य देवता, वास्तव में बुद्ध की मूर्ति) था, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा स्तम्भ था; और उसमें बहुत बड़ा लाल मंडा था, जो इतना बड़ा था कि जब हवा चलती थी, तब वह सारे नगर के ऊपर लहराता था। और 'बुद' जैसा कि (सिन्ध के आने जानेवाले) लोगों ने बतलाया, उस मन्दिर को कहते हैं, जिसमें एक या कई मूर्तियाँ होती हैं। उसमें एक बहुत बड़ा मीनार होता है; और कभी उस मीनार के अन्दर ही वह मूर्ति रखी

<sup>&#</sup>x27; आसारुल् बिलाद ; क्रज़वीनी ; पृ० २२१ (गोटेंजन )।

रहती है। वे लोग जिस चीज को उपास्य सममकर उसका आदर करते हैं, वही बुद्ध होता है; और बुत (मूर्ति) भी 'बुद' ही होता है।"' क्या इस वर्णन के उपरान्त भी इस बात में किसी प्रकार का सन्देह रह जाता है कि बख्ख का यह नौ-बहार बौद्धों का मन्दिर था, मजूसियों का अग्रिमन्दिर नहीं था?

श्राश्चर्य है कि प्राने इतिहास-लेखकों को छोड़कर युरोप के नए जानकार इतिहास-लेखकों का ध्यान भी इस त्रोर नहीं गया। वान क्रेमर ने बरामका को मजदकी ( अपने आपको पैगम्बर बतलाने वाले मजद्क का अनुयायी ) बतलाया है, श्रीर प्रोफेसर ब्राउन सरीखे श्चन्वेषण करनेवाले को भी इस रहस्य का पता न लगा। वह भी नौ-बहार को अग्निमन्दिर और बरामका को मजुसी कहते हैं । लेकिन छान बीन करते समय हमें यह देखकर प्रसन्नता हुई कि जाखाऊ ने किताबुल हिन्द के ऋँगरेजी अनुवाद की भूमिका (पृ० ३१) में नी-बहार का असल रूप 'नव-विहार' बतलाया है : और कहा है कि यह बौद्ध भिक्षत्रों के रहने का विहार था। त्राजकल के युरोप के अन्वेषकों में से कम से कम एक महाराय डब्ल्य॰ बर्थाल्ड ( W. Barthald ) ने इन्साइक्टलोपीडिया आफ "बरामका" शीर्षक विषय ( पहला खंड : पू० ६६३ ) में कुछ पंक्तियों में यह संकेत किया है-"जैसा कि एक चीनी यात्री का कहना है, नौ-बहार बौद्धों का नव-विहार जान पड़ता है; और इब्न फक़ीह ने इस मन्दिर का जो स्वरूप बतलाया है, उससे यह प्रमाणित होता है।" लेकिन

<sup>&#</sup>x27; फ़ुत्रहुल् बुल्दान ; पृ० ४३७ (सन् १८६६ में बरेल में प्रकाशित)

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> सलाहदीन खुदाबख़श के प्रन्थ का श्रॅंगरेज़ी श्रनुवाद ।

विदरेरी हिस्ट्री श्राफ पर्शिया (Literary History of Persia) पहला खंड ए॰ २१६।

इनमें से भी किसी ने न तो इस सम्बन्ध में कोई तर्क स्थापित किया है और न कोई प्रमाण दिया है। फिर इसीके साथ सब लोगों ने बार बार यह भूल की है कि बरामका को ईरानी वंश का मजूसी या अग्निपूजक माना है; और यह भी कहा है कि ईरानियों ने इसे श्रिगिनमन्दिर बना लिया है।

लेकिन मेरी समक में यह बात बिलकुल गलत है। मैं जोर देकर कह सकता हूँ कि बरामका लोग बौद्धधर्म के अनुयायी थे और उनका वास्तिवक सम्बन्ध भारत से था, न कि ईरान से। यह ठीक है कि बरामका लोगों के समय में कुछ निन्दा करनेवाले किवयों या दुष्ट लोंगों ने स्पष्ट रूप से उनको मजूसी या अग्निपूजक बतलाया है, पर इसका कारण यह है कि अरब लोग यही नहीं जानते थे कि अजम (कारस) देश के निवासियों में मजूसियों के सिवा और भी किसी धर्म या जाति के लोग रहते हैं। दूसरी बात यह है कि ईरानियों और बरमिकयों की राजनीतिक आवश्यकता यह थी कि दोनों आपस में अजम देश के निवासी बनकर एक दूसरे के साथी और सहायक बने रहें, चाहे अन्त तक उन दोनों का यह मित्रता का सम्बन्ध न निभ सका और इसी कारण से बरामका वंश का पतन हुआ।

मेरा यह कहना है कि नौ-बहार बौद्धों का मन्दिर था और बरामका लोग असल में बौद्ध थे; और इस सम्बन्ध में नीचे लिखे प्रमाण हैं—

(क) नौ-बहार कहीं किसी मजूसी मन्दिर का नाम नहीं था। इसके विरुद्ध यह बौद्धों के मन्दिर का प्रसिद्ध नाम है; ख्रौर सिन्ध में इसी नौ-बहार के नाम से ख्रनेक बौद्ध मन्दिर उसी समय वर्त्तमान थे।

<sup>&#</sup>x27; चचनामा का भ्रँगरेज़ी भ्रजुवाद ; ईलियट ; पहला खंड ; पृ० १४०।

- (ख) अरब भूगोल-लेखकों और बिश्वसनीय इतिहास-लेखकों ने इस मन्दिर का जो वर्णन किया है, वह बिलकुल बौद्ध मन्दिर का चित्र है।
- (ग) ईसवी सातवीं शताब्दों के चीनी यात्री ह्वेन्त्सांग ने बल्ख के इस मन्दिर का उल्लेख किया है '; श्रौर यह समय लगभग वहीं होगा जब कि श्रारब विजेता लोग यहाँ पहुँच चुके होंगे या पहुँचनेवाले होंगे।
- (घ) इस नौ-बहार का वर्णन करता हुआ मसऊदी कहता है—
  "लोग ऐसा कहते हैं और कुछ जाँच करनेवालों का भी यह कहना है
  कि उन्होंने नौ-बहार के फाटक पर फारसी में एक लेख पढ़ा था, जिसमें
  लिखा था—"बुज आसफ का कथन है कि राजाओं के द्वार तीन गुणों
  के इच्छुक रहते हैं—बुद्धि, सन्तोष और धन।" इसके नीचे किसी ने
  अरबी में लिख दिया था—"बुज आसफ ने जो कुछ कहा, वह ग़लत है।
  जिसमें इन तीनों में से एक बात भी होगी, वह किसी राजा के द्वार पर
  क्यों जायगा।" इतिहास की बातों का पता लगानेवाले लोगों को इस
  बात में तिनक भी सन्देह नहीं है कि अरबवाले बुद्ध को ही बुज आसफ
  कहते थे। यदि यह बौद्धों का मन्दिर न होता, बल्कि मजूसियों का
  अग्नि मन्दिर होता, तो इसके प्रधान द्वार पर बुद्ध का बचन क्यों
  लिखा होता ?
- (ड) बल्ख खुरासान का एक नगर है; और पुराने तथा इस समय के सभी अन्वेषकों का यह कहना है कि ख़ुरासान देश में इस्लाम

<sup>&#</sup>x27; इन्साइक्लोपीडिया ग्राफ़ इस्लाम ; पहला खंड ; पृ० ६६४।

र मुरूजुज़ ज़हब; चौथा खंड; ए० ४६ ( पेरिस )।

<sup>ै</sup> किताबुल् फ्रोहरिस्त ; इब्न नदीम ; पृ० ३४४ (फ़्लूगल की टिम्पणियों से युक्त )।

धर्म का प्रचार होने से पहले बौद्ध धर्म का प्रचार था। इब्न नदीम ने भी .खुरासान के एक पुराने इतिहास के त्राधार पर लिखा है—"इस्लाम से पहले .खुरासान का धर्म बौद्ध था।" '

- (च) बरामका से धर्म के सम्बन्ध में इतिहास-लेखकों ने यह भो लिखा है—"नौबहार के पुजारी का जो धर्म था, वहीं धर्म भारत, चीन और तुकों के बादशाह का भी था।" सब लोग यह बात जानते हैं कि भारत, काबुल, चीन और तुर्किस्तान का धर्म बौद्ध था, श्रिप्रिजा या मजूसियत नहीं।
- (छ) याकूत के प्रन्थ में एक पहले के इतिहास-लेखक उमर बिन अज़रक किरमानी (यह किरमानी अवश्य ही ईसवी तीसरी चौथी शताब्दी का है; क्योंकि ठीक यही वाक्य इब्जुल् फ़क़ीह में भी हैं जो चौथी शताब्दी के मध्य में था) के आधार पर लिखा है—"जब हज़रत उस्मान के समय में बल्ख जीता गया, तब नौ-बहार का प्रधान पुजारी बरमक भी ख़िलाफ़त के दरबार में गया; और वहाँ वह अपनी इच्छा से मुसलमान हो गया। जब वह वहाँ से लौटकर बल्ख आया, तब लोग उसके धर्म परिवर्त्तित करने से असन्तुष्ट हो गए, और उसको प्रधान पुजारी के पद से हटाकर उन लोगों ने उसके खान पर उसके लड़के को प्रधान पुजारी बनाया। फिर नेजक तरख़ान (तुर्किस्तान का बादशाह) ने उसको लिखा कि तुम इस्लाम छोड़कर फिर अपने पुराने धर्म में आ जाओ। उसने उत्तर दिया कि मैंने अपनी इच्छा से इस्लाम प्रहण किया है; और इसको अच्छा समक्तकर प्रहण किया है; इस लिये मैं इसे छोड़ नहीं सकता। तरख़ान ने उस पर चढाई करने

<sup>&#</sup>x27; उक्त प्रन्थ श्रीर पृष्ठ ।

र इन्तुल फ्रक़ीह, क़ज़वीनी श्रौर याक़ूत के कथन ऊपर दिये जा चुके हैं।

का विचार किया; पर बरमक की धमकी से उस समय वह चुप हो गया। पीछे से उसने धोखा देकर उसको च्यौर उसके साथ उसके दस पुत्रों को भी मरवा डाला। केवल एक छोटा बालक बच गया।"

अब प्रश्न यह है कि यदि नौ-बहार अग्निमन्दिर होता और बरामका लोग अग्निपूजक होते, तो बौद्धों के बादशाह तरस्नान को उस पर क्रोध क्यों आता और वह उसके तथा उसके वंश के पीछे क्यों पड़ता ?

(ज) बरमक और उसके पुत्रों के मारे जाने के बाद बरमक की खी छोटी अवस्थावाले अपने बालक को लेकर भाग गई और भागकर काश्मीर आई। उस छोटे बच्चे की शिचा आदि काश्मीर में ही हुई; और यहीं उसने चिकित्सा, ज्योतिष् और भारत की दूसरी विद्याएँ सीखीं और वह अपने बाप दादा के धर्म का पालन करता रहा। संयोग से एक बार बरुख में मरी फैली। वहाँ के लोगों ने यह सममा कि अपना पुराना धर्म छोड़ने के कारण लोगों पर यह आपित्त आई है। इस लिये उन लोगों ने नवयुवक बरमक को काश्मीर से बरुख बुलवाकर नए सिरे से नौ-बहार का शृंगार किया। '

बल्ख से भागकर काश्मीर आने और यहाँ शिचा प्राप्त करने का इसके सिवा और कोई कारण नहीं हो सकता कि इस वंश का सम्बन्ध भारत से था और उनका धर्म बौद्ध था, जिसका एक केन्द्र काश्मीर भी था। नहीं तो उनके लिये यह सहज था कि वे लोग तुर्कों के अत्याचार से भागकर अपनी जाति और अपने धर्मवाले लोगों के पास ईरान जाते या मुसलमानों के पास आकर शरण लेते। फिर एक मजूसी या अग्निपूजक लड़के की शिचा दीचा किसी दूसरे देश और धर्म में क्या

<sup>&#</sup>x27; देखो याकूत कृत सुग्रजमुल् बुल्दान में "नौ-बहार" शब्द श्रीर किताबुल् बुल्दान इब्बुल फ़क़ीह ए० ३२४ (लीडन)।

हो सकती है; श्रौर यहाँ काश्मीर में उसको श्रपने धर्म की क्या शिज्ञा मिलती।

(क) जिस समय यह वंश भारत में इस्लाम धर्म लाया था, उससे पहले का भारत के साथ यह सम्बन्ध था। इस देश में अपने साथ इस्लाम धर्म लाने के बाद इस वंश ने भारत के साथ अपना सम्बन्ध और दृढ़ कर लिया; और भारत के पंडितों को इराक़ में बुलवाकर अपने दरबार में स्थान दिया। सिन्ध के सम्भवतः बौद्ध विद्वानों और चिकित्सकों को बुलवाकर उसने बगदाद के अनुवाद-विभाग और चिकित्सलों में नियुक्त किया; और भारत के धर्मों तथा ओषधियों आदि की जाँच के लिये कुछ लोगों को यहाँ भेजा। इब्न नदीम ने अपनी किताबुल् फेहरिस्त में, जो सन् ३७७ हि० की लिखी हुई है, इस प्रकार लिखा है—

"श्राबों के राज्य के समय भारत के विषयों में जिसने सबसे श्राधिक हृद्य से ध्यान दिया, वह यहिया बिन खालिद बरमकी और दूसरे बरामका लोग हैं, जिनका यह कार्य और व्यवस्था भारत के विषय में और वहाँ के पंडितों और वैद्यों को भारत से बग्रदाद बुलवाने के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है।"

यदि ये लोग ईरानी अग्निपूजक होते, तो इनके ध्यान और प्रयत्न का केन्द्र भारत के बदले ईरान होना चाहिए था।

(ञ) सब से बड़ी बात एक और है। वह यह कि इनके वंश का नाम बरमक है और नौबहार के प्रधान पुजारी की प्रतिष्ठासूचक छपाधि भी बरमक ही है और यह बरमक शब्द संस्कृत के "परमक" से निकला है। डा॰ जखाऊ, जो स्वयं संस्कृत के पंडित हैं, कहते हैं कि संस्कृत में "परमक" शब्द का अर्थ है—श्रेष्ठ और बड़े पदवाला। हमने

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> किताबुल् फ्रोहरिस्त ; पृ० ३४४ ( लेप्ज़िक ; सन् १८७१ ई० )

भी जब संस्कृत जाननेवाले लोगों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, यह ठीक है।

(ट) नौबहार के भवन में जो बहुत बड़ा गुम्बद बना हुआ था उसका नाम भिन्न भिन्न प्रन्थों में थोड़े थोड़े अन्तर से कई रूपों में लिखा हुआ मिलता है। याकृत की मिस्रवाली प्रति में उसका नाम "अस्तन" बतलाया गया है। यूरोप की प्रति इस समय मेरे पास नहीं है; पर इब्तुल् फक़ीह की लीडन की छपी हुई जो प्रति इस समय मेरे सामने है उसमें ऋसल पाठ में तो इसका नाम "ऋासबत" लिखा हुऋा है, पर प्रसिद्ध विद्वान् डी गोजी ( De Goeje ) ने और दूसरी दूसरी प्रतियों के आधार पर उसके नीचे लिखे कई रूप दिए हैं; जैसे अस्तन, अस्त, अस्बत । मेरी समभ में इस शब्द का शुद्ध रूप "आस्तव" है और यह बौद्ध शब्द "स्तूप" का फारसी और अरबी रूप है। सब लोग जानते हैं कि स्तूप बौद्धों का उपासना मन्दिर होता है, जिसमें बुद्ध की राख या समाधि होती है। भारत में भी इस तरह के कई स्तूप निकल चुके हैं श्रौर परातत्त्ववेत्तात्रों ने उनका पूरा पूरा वर्णन किया है। यहाँ भी फारसी के एक शब्द की समानता ने धोखा दिया है। फारसी में "अस्तन" खम्भे को कहते हैं ( सं० स्तम्भ ) जिसका दूसरा फारसी रूप "सतून" हमारी ( उद्धे ) भाषा में प्रचलित है । इसी लिये लिखनेवालों ने अपने विचार के अनुसार अस्तव या आस्तव शब्द निरर्थक समभकर उसको फ़ारसी रूप दे दिया है, जिसमें उसका कुछ अर्थ निकलने लगे। लेकिन इससे बढकर निरर्थक बात और क्या होगी कि एक गुम्बाद का नाम खम्भा रखा जाय ।

हमने इस प्रश्न के एक ही अंग पर बहुत विस्तार से विवेचन किया है। सम्भव है कि लोग कहें कि हमने व्यर्थ ही इस प्रसंग को बहुत बढ़ाया है। पर इतना विवेचन होने पर इस प्रश्न का जो निराकरण होता है, यदि उसके महत्व का विचार किया जाय, तो मेरा यह अपराध बहुत हलका हो जायगा; और पाठक समक लेंगे कि बरामका लोगों ने अपने मन्त्री होने के समय विद्याओं और कलाओं आदि का प्रयत्न पूर्वक जो प्रचार किया और उनको जो आश्रय दिया, कविता आदि का जो आदर किया और भारत के चिकित्सा और ज्योतिष्शास्त्र को अरबी में ले जाने का जो प्रयत्न किया, उसका श्रेय, मेरे ऊपर दिए हुए प्रमाणों के बाद, ईरान के बदले भारतवर्ष को मिल जायगा; और भारत का यह कोई साधारण काम न होगा।

अरबी भाषा की सबसे बड़ी इन्साइक्लोपीडिया या विश्वकोष इब्न फ़ज्लुझाह अल् उमरी मिस्री का मसालिकुल् अब्सार की ममालिकिल् अम्सार नामक प्रनथ है, जिसका पहला खंड अभी हाल में छपा है। उसमें नौबहार का इतिहास और वर्णन इस प्रकार दिया गया है।

"नौबहार को भारत (के राजा) मतोशहर ने बल्ख में बनाया। यहाँ नचत्रों की पूजा करनेवाले वे लोग आते थे, जो चन्द्रमा को पूजते थे; और इसके प्रधान पुजारी का नाम बरमक होता था। फारस के बादशाह इसका और इसके पुजारी का सम्मान करते थे। अन्त में यह पद खालिद बिन बरमक के पिता को मिला; और इसी लिये इनको बरामका कहते हैं। यह बहुत ऊँची इमारत थी, हरे रेशमी कपड़े से ढाँकी जाती थी और इसी हरे रेशमी कपड़े के सौ सौ हाथ के मंडे उस पर फहराते थे। उस मन्दिर पर यह वाक्य लिखा हुआ है '''।"

इसके त्रागे वही वाक्य लिखा है, जिसका ऊपर उल्लेख हो चुका है। उसमें केवल एक अन्तर है। वह यह कि इसमें "बुज आसफ" के स्थान पर "सोराश्फ" लिखा है, जो ठीक नहीं है।

<sup>&#</sup>x27; उक्त विश्वकोष; पहला खंड; पृ० २२३ ( मिस्र )।

इस वर्णन में यह कहा गया है कि इस मन्दिर का बनानेवाला भारतीय था; और इससे हमारे कथन के समर्थन में एक और प्रमाण मिलता है। इस वर्णन में नौबहार को चन्द्रमा की पूजा करनेवालों का मन्दिर कहा गया है; लेकिन फिर भी अग्निपूजकों का मन्दिर नहीं कहा गया है। यदि यह चन्द्रमा के उपासकों का मन्दिर था, तो भी इससे भारत की ओर ही संकेत होता है; क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हिन्दू शब्द का मूल रूप इन्दु है जो चन्द्रमा को कहते हैं; और इसी सम्बन्ध से इस देश का यह नाम पड़ा। यही वह साचियाँ हैं, जिनहें हम अपने कथन के समर्थन में उपस्थित करते हैं। इन साचियों से भारत और अरब के विद्या विषयक सम्बन्धों की वह खोई हुई कड़ी मिल जाती है, जिससे बरामका और भारत के विद्या विषयक सम्बन्धों की वह खोई हुई कड़ी मिल जाती है, जिससे बरामका और भारत के विद्या विषयक सम्बन्धों की शृंखला बहुत दृढ़ हो जाती है; और यह रहस्य खुल जाता है कि बरामका लोगों की भारत की विद्याओं और कलाओं की ओर क्यों इतना अधिक अनुराग था; और यहाँ के पंडितों से उनका इतना मेल जोल रखने के क्या कारण हैं।

पिछले प्रकरणमें अरब और भारत के ज्यापारिक सम्बन्धों का पूरा विवेचन हो चुका है। पर वास्तविक बात यह है कि भारत और अरब में केवल ज्यापार का ही सम्बन्ध नहीं था, बल्कि और कई उद्देश्यों से भी हिजरी पहली शताब्दी के अन्त में ही लोगों का यहाँ आना जाना आरम्भ हो चुका था। सिन्ध पर आक्रमण करने के समय मुहम्मद क़ासिम (सन् ९६ हि०) जब एक छोटे नगर में पहुँचा, तब उसे पता चला कि यहाँ के निवासी बौद्ध धर्म माननेवाले दो

<sup>े</sup> जुडदतुस सहायफ फ्री स्याहतुल् मश्रारिफ, जिसका रचयिता नौफल श्राफिन्दी था, (यह उन्हों दिनों शाम में रहता था और ईसाई विद्वान् था।) ए० १३।

श्राद्मियों को इराक के शासक हज्जाज के पास भेजकर पहले से ही उससे सिन्ध कर चुके हैं श्रीर उससे श्रमयदान प्राप्त कर चुके हैं। इसके बाद जब खिलाफत का केन्द्र शाम से हटकर इराक श्रा गया, श्र्यात् श्रमवियों की जगह पर अब्बासी लोग इस्लाम के राजसिंहासन पर बैठे, तब सिन्ध और इराक की समीपता ने फारस की खाड़ी में इन दोनों जातियों में मेल का एक नया संगम उत्पन्न कर दिया। सफ्जाह के दो तीन वर्ष के शासन के बाद अब्बासी वंश का दूसरा खलीफा मन्सूर सन् १३६ हि० में बादशाह हुआ। सन् १४६ हि० में राजधानी का बनना समाप्त हुआ और बगदाद बसा; और उसके श्राठ बरस बाद अरब और भारत में विद्या विषयक सम्बन्धों का नियमित रूप से आरम्भ हुआ।

### संस्कृत से अनुवाद का आरम्भ

दूसरी भाषाओं के शास्त्रों आदि का अनुवाद कराने का विचार अरवों में हिजरी पहली शताब्दी के मध्य में ही हो चुका था। पर उस समय तक शासन का केन्द्र शाम में था; इसी लिये यूनानी और सुरयानी भाषाओं की प्रधानता रही। फिर जब इराक़ में अब्बासी खिलाफ़त का तखत बिछा, तब भारत और ईरान की भाषाओं को भी अपने गुग्ग दिखलाने का अवसर मिला। जब मन्सूर के विद्याप्रेम की चर्चा फैली, तब सन् १५४ हि० (सन् ७७१ ई०) में गणित और ज्योतिष् आदि का एक बहुत बड़ा पंडित अपने साथ सिद्धान्त और कुछ बड़े बड़े पंडितों को लेकर बग़दाद पहुँचा अगेर खलीफ़ा की आज्ञा से दरबार के एक गिणतज्ञ इज्ञाहीम फिज़ारी को सहायता से उसने अरबी में सिद्धान्त का अनुवाद किया। यह पहला दिन था कि

१ किताबुल् हिन्द ; बैरूनी ; पृ० २०८ ; ( लंडन )।

<sup>🎙</sup> श्रखबारुल् हुकमा ; किफ्ती ; पृ० १७७ ( मिस्र ) ।

श्रारवों को भारत की योग्यता श्रौर पांडित्य का श्रनुमान हुआ। फिर हाल ने श्रपनी चिकित्सा के लिये यहाँ से वैद्य बुलवाए, जिन्हों ने श्रपनी चिकित्सा के लिये यहाँ से वैद्य बुलवाए, जिन्हों ने श्रप्तों पर भारत के विद्या सम्बन्धी महत्व श्रौर बड़प्पन की धाक बैठा दी। इसके बाद बरामका लोगों के संरच्चए में संस्कृत के चिकित्सा गिएत, ज्योतिष, फिलत ज्योतिष, साहित्य श्रौर नीति श्रादि के प्रन्थों का श्ररवी में श्रनुवाद हुआ। इसने भारत की कीर्त्त श्रौर प्रसिद्धि को श्रौर भी उज्वल कर दिया।

### अरबों में भारत की प्रतिष्ठा

यह दिखलाने के लिये कि इन अनुवादों के कारण अरबों के हृद्य में भारत के लिये कितना अधिक आदर भाव उत्पन्न हुआ था, मैं पाठकों को अरबी के दो तीन पुराने प्रन्थकारों के विचार बतलाना चाहता हूँ। इनमें से पहला व्यक्ति जाहिज है। यह बहुत प्रसिद्ध लेखक दार्शनिक और तार्किक था। यह बसरे का रहनेवाला था; इस लिये भारत से भी इसके सम्बन्ध थे। सन् २५५ हि० में इसका देहान्त हुआ था। इसने एक छोटा निबन्ध इस विषय पर लिखा था कि संसार की गोरी और काली जातियों में से कौन बढ़कर है। वह अपना निर्णय काली जातियों के पन्न में देता है। इस सम्बन्ध में वह कहता है—

"परन्तु हम देखते हैं कि भारत के निवासी ज्योतिष् और गिरात में बढ़े हुए हैं और उनकी एक विशेष भारतीय लिपि है। चिकित्सा में भी वे आगे हैं और इस शास्त्र के वे कई विलच्चण भेद जानते हैं। उनके पास भारी भारी रोगों की विशेष औषध होती हैं। फिर मूर्तियाँ बनाने, रंगों से चित्र बनाने और भवन आदि बनाने में भी वे लोग बहुत अधिक योग्य होते हैं। शतरंज का खेल उन्हीं का निकाला हुआ है, जो बुद्धिमत्ता और विचार का सब से अच्छा खेल है।

र इब्न ख़लकान में अमरू बिन बहरूलुजाहिज़ का विवरण।

वे तलवारें बहुत अच्छी बनाते हैं और उनके चलाने के करतव जानते हैं। वे विष उतारने और पीड़ा दूर करने के मन्त्र जानते हैं। उनका संगीत भी बहुत मनोहर है। उनके एक साज का नाम "कंकल:" (?) है, जो कद्दू पर एक तार की तानकर बनाते हैं ख्रीर जो सितार के तारों ख्रीर भाँम का काम देता है। उनके यहाँ सब प्रकार का नाच भी है।. उनके यहां अनेक प्रकार की लिपियां हैं। कविता का भंडार भी है श्रीर भाषणों का अंश भी है। दर्शन, साहित्य श्रीर नीति के शास्त्र भी उनके पास हैं। उन्हीं के यहां से कलेला दमना नामक पुस्तक हमारे पास आई है। उनमें विचार और वीरता भी है; अरि कई ऐसे गुगा है जो चीनियों में भी नहीं हैं। उनके खच्छता और पवित्रता के भी गुण हैं। सुन्द्रता लावएय, सुन्द्र आकार और सगिन्धयाँ भी हैं। उन्हीं के देश से बादशाहों के पास वह ऊद या अगर की लकड़ी आती है, जिसकी उपमा नहीं है। विचार और चिन्तन की विद्या भी उन्हीं के पास से ऋाई हैं। वे ऐसे मन्त्र जानते हैं कि यदि उन्हें विष पर पढ़ दें तो विष निरर्थक हो जाय। फिर गिणत श्रौर ज्योतिष् विद्या भी उन्हीं ने निकाली है। उनकी स्त्रियों को गाना और पुरुषों को भोजन बनाना बहुत अच्छा आता है। सर्राक और रुपये पैसे का कारबार करनेवाले लोग अपनी थैलियाँ श्रीर कोष उनके सिवा श्रीर किसी को नहीं सींपते। जितने (इराक्ष में ) सरीफ़ हैं, सब के यहाँ खजानची खास सिन्धी होगा या किसी सिन्धी का लड़का होगा; क्योंकि उनमें हिसाब किताब रखने और सराफ़ी का काम करने का स्वाभाविक गुए। होता है। फिर ये लोग ईमानदार और स्वामिनिष्ठ सेवक भी होते हैं।"

<sup>&#</sup>x27; रिसाला फ़फ़्रहस्स्ट्रान श्रवल् बैजान जाहिज़; मजम् श्रा रसायव जाहिज़ ए॰ ८१ (सन् १३२४ हि॰ में मिल्ल का छ्पा हुआ )।

दूसरा व्यक्ति याकूबी है; जो यात्री, इतिहास-लेखक और विद्वान भी था। कहते हैं कि यह भारतवर्ष में भी आया था सन् २७८ हि० के लगभग इसका देहान्त हुआ था। यह अपने इतिहास में भारत का कहानी सा जान पड़नेवाला इतिहास लिखकर कहता है—

"भारतवर्ष के लोग बुद्धिमान् और विचारशील हैं; और इस विचार से वे सब जातियों से बढ़कर हैं। गिणत और फिलत ज्योतिष् में इनकी बातें सब से अधिक ठीक निकलती हैं। सिद्धान्त उन्हीं की विचारशीलता का परिणाम है, जिससे यूनानियों और ईरानियों तक ने लाभ उठाया है। चिकित्सा शास्त्र में इनका निर्णय सब से आगे है। इस विद्या पर इनकी पुस्तक चरक और निदान है। '' चिकित्सा-शास्त्र की इनकी और भी कई पुस्तकें हैं। तक और दर्शन में भी इनके रचे हुए प्रनथ हैं और इनकी बहुत सी रचनाएँ हैं, जिनका बहुत बड़ा विवरण है।"

तीसरा वर्णन अबूजैद सैराफ़ी का है, जो हिजरी तीसरी शताब्दी के अन्त में था। वह लिखता है—

"भारत के विद्वान् लोग ब्राह्मण कहलाते हैं। उनमें किव भी हैं, जो राजाओं के दरवारों में रहते हैं; और ज्योतिषी, दार्शनिक, फाल खोलनेवाले और इन्द्रजाल जाननेवाले लोग भी हैं। ये लोग कन्नौज में बहुत हैं, जो जौज के राज्य में एक बड़ा नगर है। (पृ० १२७)

तात्पर्य यह कि खलीका मन्सूर और हारूँ रशीद के संरच्चणों और बरामका की गुण्याहकता और उदारता के कारण भारत के बीसियों पंडित और वैद्य बग़दाद पहुँचे और राज्य के चिकित्सा तथा विद्या विभागों में काम करने लगे। उन लोगों ने गणित और फलित उयोतिष, चिकित्सा, साहित्य और नीति के बहुत से प्रन्थों का अरबी में

<sup>&#</sup>x27; तारीख़े इब्न वाज्ञश्र याक्रूबी, दूसरा खंड ; पृ० १०४ ( लीडन )।

अनुवाद किया। दु:ख यह है कि उन पंडितों के भारतीय नाम अरबी रूप में जाकर ऐसे बदल गए हैं कि आज ग्यारह बारह सौ बरसों के बाद उनका ठीक ठीक रूप और उच्चारण समम्मना एक प्रकार से असम्भव सा हो गया है। कदाचित् इसका एक कारण यह भी है कि मेरे विचार से इनमें से अधिक लोग बौद्धधर्म के अनुयायी थे; और उस समय के नामों के ढंग से आजकल के वैदिक नामों के ढंग से बिलकुल अलग हैं। फिर इनमें से कुछ नाम ऐसे भी हैं जो नाम नहीं, बल्कि उपाधि हैं। इन भारतीय नामों की अरबी में ठीक वैसी ही काया पलट हो गई है, जैसी अरबी नामों की युरोप की भाषाओं में हो गई है।

### पंडितों और वैद्यों के नाम

जो हो, अरबा के लेखों में भारत के जिन पंडितों और वैद्यों के नाम आए हैं, वे इस प्रकार हैं—बहला, मनका, बाजीगर (विजय कर ?) फलबरफल (कल्पराय कल ?) सिन्द्वाद। ये सब नाम जाहिज (सन् २५५ हि॰) ने दिए हैं और इतने नाम लिखकर औरों के नाम के लिये आदि आदि लिखकर छोड़ दिए हैं; और लिखा है कि इनको यहिया बिन खालिद बरमकी ने भारत से बरादाद बुलवाया था। ये सब चिकित्सक और वैद्य थे।'

इब्न अवी उसेविश्र ने उन वैद्यों में से मनका और बहला के बेटे का, जो शायद मुसलमान हो गया था जिसका नाम सालह था, उल्लेख किया है। इब्न नदीम ने एक और नाम इब्न दहन लिखा है; श्रीर यही तीनों बगदाद में उस समय के प्रसिद्ध वैद्य थे। एक दूसरे स्थान पर उन भारतीय पंडितों के नाम दिए गए हैं जिनके चिकित्सा

९ किताबुल् बयान पृ० ४० ( मिस्र )।

और ज्योतिष् के प्रन्थों का अरबी में अनुवाद हुआ था। वे नाम इस प्रकार हैं—बाखर, राजा, मनका, दाहर, अनकू, जनकल, अरीकल, जब्भर, अनदी, जबारी। १

#### मनका

इन्त अबी उसेंबअ ने अपनी तारीखुल् अतिन्वा में लिखा है कि यह न्यक्ति चिकित्सा शास्त्र का बहुत बड़ा पंडित था। एक बार हारूँ रशीद बहुत बीमार पड़ा। बरादाद के सब चिकित्सक उसकी चिकित्सा कर के हार गए। तब एक आदमी ने भारत के इस चिकित्सक का नाम लिया। यात्रा का न्यय आदि भेजकर यह बुलया गया। इसकी चिकित्सा से खलीका अच्छा हो गया। खलीका ने इसको पुरस्कार आदि देकर मालामाल कर दिया। फिर यह राज्य के अनुवाद विभाग में संस्कृत पुस्तकों के अनुवाद का काम करने के लिये नियत किया गया। क्या हम इस मनका नाम को माणिक्य समभें ?

### सालेह बिन बहला

यह भी भारतीय चिकित्साशास्त्र का पंडित था। इब्न अबी उसैवअ ने इसको भी भारत के उन्हीं विज्ञ चिकित्सकों में रखा है, जो बरादाद में थे। एक अवसर पर जब खलीका हारू रशीद के चचेरे भाई को मूच्छी या मिरगी का रोग हो गया और दरबार के प्रसिद्ध यूनानी ईसाई चिकित्सक जिबरईल बखतीशू ने कह दिया कि यह अब

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> फ्रोहरिस्त इब्न नदीम चिकित्सा श्रीर ज्योतिषु के ग्रन्थों का प्रकरण।

र तारीख़ुल् श्रतिब्बा; दूसरा खंड; ए० ३३ (मिस्र) श्रौर फ़्रोहरिस्त इन्न नदीम; ए० २४४।

नहीं बच सकता, तब जाफर बरमकी ने इस भारतीय चिकित्सक को उपस्थित किया त्रौर कहा कि इसी का इलाज होना चाहिए। खलीका ने मान लिया; त्रौर इसने बड़े मार्के की चिकित्सा की।

#### इब्न दहन

यह बरमिकयों के चिकित्सालय का प्रधान था और उन लोगों में से था, जो संस्कृत से अरबी में अनुवाद करने के काम पर लगाए गए थे। र प्रोफेसर जखाऊ ने "इंडिया" नामक प्रन्थ की भूमिका में इस दहन नाम का मूल रूप जानने का प्रयन्न किया है। उनकी जाँच का फल यह है कि यह नाम धन्य या धनन होगा। यह नाम कदाचित् इस लिये रखा गया हो कि यह धन्वन्तरि शब्द से मिलता जुलता है, जो मन के धर्मशास्त्र में देवताओं का वैद्य बतलाया गया है। र

संस्कृत से अरबी में नीचे लिखी विद्याओं और शास्त्रों की पुस्तकों का अनुवाद किया गया था—गणित ज्योतिष्, फलित ज्योतिष, चिकित्सा, नीति सम्बन्धी कथाएँ, राजनीति, खेल और तमाशे।

#### गणित

अरववाले स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उन्होंने १ से ९ तक के अंक लिखने का ढंग हिन्दुओं से सीखा"; और इसी लिये अरववाले अंकों

१ तारीख़ुब् अतिब्बा ; दूसरा खंड ; ए० ३४ ( मिस्र ) ।

र फ़ोहरिस्त इन्न नदीम; पृ० २४३।

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup> उक्त ब्रन्थ के घँगरेज़ी चनुवाद की भूमिका ; ए० ३३।

४ रसायल श्रख़वानुस्सक्ता जो चौथी शताब्दी में रचे गये थे। फ़स्ल क्री मार्फ़त बिदायतुल् हरूक व खुलासतुल् हिसाब बहाउदीन श्रामिली कृत (कलकत्ते का छुपा हुश्रा) श्रीर मौलवी इस्मनुखाह कृत उसकी टीका श्रीर

को हिन्द्सा और इस प्रणाली को हिसाब हिन्दी या हिन्दी हिसाब कहते हैं। यह प्रणाली अरबों से युरोप की जातियों ने सीखी थी, इसी लिये उनकी भाषात्रों में इसका नाम अरब के अंक (Arabic Figures) है। उस ठीक समय का पता तो नहीं चलता जिस समय ऋरबों ने यह ढंग हिन्दुः श्रों से सीखा था, पर समभा यही जाता है कि सन् १५६ हि॰ में सिन्ध से जो पंडित सिद्धान्त लेकर मन्सर के दरबार में बरादाद गया था, उसीने ऋरबों को यह ढंग सिखलाया था। मेरी समभ से ठीक बात यह है कि जिस सिद्धान्त का अनुवाद हुआ था, उसीके "तेरहवें और चौबीसवें प्रकरण में गणित श्रीर श्रंकों का उल्लेख हैं; श्रीर उसीके द्वारा यह ढङ्ग श्ररबों में चला था। अरबी में पहले अन्तरों में संख्याएँ लिखते थे। फिर यहदियों श्रौर यूनानियों की तरह अबजद के ढंग से ( जिसमें अ से १, व से २, ज से ३, त्र्यादि का बोध होता है ) संख्याएँ लिखने लगे थे। अब भी अरबो ज्योतिष् में संज्ञेप और शुद्ध लिखने के विचार से यही ढंग चलता है ; और इसी ढंग से अरबी फारसी आदि में तिथि और सन् संवत आदि लिखने की प्रथा है। जो हो, पहले मुहम्मद बिन मुसा ख्वारिज्मी ने इस भारतीय हिसाब को अरबी साँचे में ढाला। इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका के ग्यारहर्वे संस्करण (Encyclopædia Britannica, XI Ed.) में अंकों (Numeral) पर जो निबन्ध ( उन्नीसवाँ खंड, पू० ८६७ ) है, उसमें पुराने लेखों श्रीर हस्तलिखित प्रतकों से लेकर पूर्वी अरबी, पश्चिमी अरबी और युरोप के अंकों के रूप लेकर दिए गए हैं। उसे एक ही बार देखने से पता लग सकता

कश्फ़ुज़ज़ुनून (चलपी) श्रौर मिफ़ताहुस सम्रादत ताश्करीजादा इल्युल् हिसाब श्रौर किताबुल्हिन्द बैरूनी ए० ६३ (लन्दन में प्रकाशित)।

तबक्रातुल् उमम।; साइद् अन्दलसी ए० १४ (बेरूत)।

है कि हिसाब रखने का यह ढंग भारत से चलकर अरब के रास्ते किस प्रकार आगे बढ़ा। अरबी में मामूँ रशीद के दरबारी ज्योतिषी खवारिजमी (सन् ७८०-८४० ई०) ने इन अंकों के स्वरूप ठीक किए, और वही रूप अन्दलुस के मार्ग से युरोप पहुँचे। युरोप में गिएत की एक विशेष शाखा के। एलगोरिथम, एलगोरिटेम और एलगोरिजम (Algorithm, Algoritems, Algorism) कहते हैं। ये सब इसी अलख्वारिजमी के बिगड़े हुए रूप हैं। अन्दलुसवाले इन्हीं भारतीय अंकों को हिसाबुल् गुवार कहते हैं (इसे संस्कृत में धूलि-कम्म कहते हैं।) यह कदाचित् इस लिये कि हिन्दू लोग अपनी यह प्रणाली, जैसा कि अब तक देहाती पाठशालाओं में दस्तूर है, जमीन या धूल पर लिखकर सिखाते थे। युरोप के अंक इन्हीं "गुवारी" अंकों से निकले हुए हैं।

ये अंक अरब के नहीं, बिल्क बाहर के हैं, इसका एक प्रमाण यह भी है कि अरबी लिपि लिखने के ढंग के बिलकुल बिपरीत ये बाँए से दिहने लिखे जाते हैं, लेकिन अरबवाले इन्हें पढ़ने के समय दाहिने से बाएँ पढ़ते हैं। इब्न नदीम ने इन भारतीय अंकों के। सिन्धी अंक कहकर उद्धत किया है और हजार तक लिखने का ढंग बतलाया है। इससे यह भी पता चलता है कि अरबी में यह ढंग सिन्धी पंडितों के द्वारा चला था।

श्रात ख्वारिजमी के बाद, जिसका समय हिजरी तीसरी शताब्दी श्रोर ईसवी नवी शताब्दी का श्रारम्भ है, मुसलमानों में भारतीय गणित का प्रचार करनेवाला दूसरा श्रादमी श्राती बिन श्रहमद नसवी (सन् ९८०—१०४० ई०) है, जिसने श्रातमुकन्नश्र किल् हिसाबिल

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका; १६वाँ खंड; पृ० ⊏६७; दूसरा कालम।

हिन्दी (भारतीय गणित में कामना पूरी करनेवाली पुस्तक) लिखी। इसके बाद इस विषय की और भी पुस्तकें लिखी गईं, यद्यपि इससे बहुत पहले अलख्वारिज़्मी के ही समय में यूनानियों की अस्मातीकी (Arithmetic या गणित) अरबी भाषा में लिखी जा चुकी थी। लेकिन फिर भी भारतीय गणित की प्रतिष्ठा और आदर में कोई कमी नहीं हुई। लोगों को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि भारतीय गणित सर्व साधारण में भी चल पड़ा था। प्रसिद्ध सुसलमान हकीम और दार्शनिक बूअली सैना (सन् ४२८ हि०) १०१५ ई०) ने लड़कपन में यह भारतीय हिसाब एक कुँजड़े से सीखा था, जो उसका बहुत अच्छा जानकार था।

# गणित त्रौर फलित ज्योतिष्

उत्पर कहा जा चुका है कि सन् १४५ हि॰ (सन् ७७० ई०) के लगभग सिन्ध से जो डेपुटेशन बग़दाद गया था , उसके साथ एक पंडित गिएत ज्योतिष् की एक पुस्तक लेकर गया था। संस्कृत में इस पुस्तक का पूरा नाम बृहस्पित सिद्धान्त है, जो अरबी में अस्सिंद

<sup>&#</sup>x27; श्रॅगरेज़ी में इस विषय की सबसे श्रच्छी जानकारी एच० सुटर (H. Suter) साहब के "गिणत" नामक निवन्ध में इन्साइक्लोपीडिया श्राफ़ इस्लाम के खन्ड २२; (सन् १६१६ ई०) के ए० ३११ में है। श्रर्या में मुहम्मद बिन श्रहमद ख्वारिज्मी (सन् २८१ हि०) की पुस्तक मफातीहुल् उल्म में हिसाबुल् हिन्द के शीर्षक से दो तीन पृष्ठों में इसका विवरण है। देखो उसका ए० १६३ (सन् १८६४ में लीडन में प्रकाशित)।

<sup>ै</sup> उयूनुल् अम्बा दूसरा खंड ; पृ० २ ( मिस्र )।

तबकातुल् उमम ; साइद श्रन्दलसी ; पृ० ४६ (बेरूत )।

हिन्द के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद संस्कृत की एक दूसरी पुस्तक का अरबी में अनुवाद हुआ, जिसका अरबी नाम अरज-बन्द है और जिसका शुद्ध संस्कृत रूप आर्यभट्ट है। इसके बाद संस्कृत की तीसरी पुस्तक का अरबी में अनुवाद हुआ, जिसका अधिक प्रसिद्ध नाम "अरकन्द" और कम प्रसिद्ध नाम "अहरक़न" है और जिसका असल संस्कृत नाम खंडन-खाद्यक है। जिस भारतीय पंडित के द्वारा पहले प्रन्थ सिद्धान्त का सन् १५४ हि० में अरबी में अनुवाद हुआ था, बग़दाद में दो अरब उसके शिष्य हुए थे। उनमें से एक का नाम इब्राहीम फिजारी है च्यौर दूसरे का याकृब बिन तारिक । इन दोनों ने सिद्धान्त को अपने अपने ढंग से अरबी रूप दिया। हिन्दुओं में प्रहों का जो विभाग है, उसका त्राधार समय का विभाग है, जिसको संस्कृत में "करुप" कहते हैं। दुसरी पुरानी जातियों की तरह इनका भी यही विश्वास था कि चन्द्र, सूर्य, शनि, बृहस्पति ऋादि सातों सितारे, जिनको ऋरब लोग "सबऋ (सात) सैयारा" कहते हैं, सब के सब एक समय में गोलसन्धि में ( जहाँ नाड़ी वृत्त, क्रान्तिवृत्त, पूर्वापरवृत्त स्रौर चितिजवृत्त इन चारों का सम्पात होता है) एक साथ उत्पन्न हुए और एक साथ उनकी गति श्रारम्भ हुई। श्रव यह अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। फिर करोड़ों बरसों के बाद जब यह सातो उसी गोलसिन्ध नामक विन्दु पर एकत्र हो जाते हैं, तब प्रलय होकर संसार का नाश हो जाता है ऋौर वह फिर से बनता है और फिर उससे गति का आरम्भ होता है। इन दोनों के बीच में ज्योतिष के ऋतुसार जितने सौर वर्ष होते हैं, उन सब की संख्या का नाम "करुप है। ब्रह्मगुप्त के हिसाब से एक करुप में ४ अरब, ३२ करोड़ वर्ष होते हैं; श्रीर फिर इन्हीं से दिनों का हिसाब लगाया जा सकता है। अरबों ने इसी कल्प का नाम "सनी उस्सिंद् हिन्द्" सिद्धान्त के वर्ष श्रौर दिनों का नाम "श्रय्यामुस्सिंद हिन्द" रखा।

अरबों और करोड़ों बरसों का हिसाब लगाना बहुत किन होता था, इस लिये ईसवी पाँचवीं शताब्दी के अन्त में आर्यभट ने सरजता के विचार से कल्प के कई हजार भाग कर लिए और उसीके अनुसार गणाना स्थापित की। इन्हीं भागों का नाम युग और महायुग है। इस सिद्धान्त का आर्यभट का जो अन्थ है, उसको अरब लोग "अरजबहर" या "अरजबहज" और युग को "सनी अरजबहज" अर्थात् आर्यभट के वर्ष कहने लगे। अरबों ने अस् सिंद हिन्द और अरजबहर के असल संस्कृत अर्थ समम्भने में यह भूल की कि उन्होंने समम्मा कि इनसे इसी सिद्धान्त का अभिप्राय है। इस लिये उन्होंने भूल से अलसिंद हिन्द का अर्थ "अद्दहरुद्दाहर" अर्थात् अनन्त काल और अरजबहज का अर्थ हजारवाँ भाग मान लिया। इस अन्तिम पुस्तक का अर्बुल्हसन अहवाजी ने अरबी में अनुवाद किया था।

याकूब बिन तारिक ने सन् १६१ हि० में इसी पंडित से या और किसी आनेवाले पंडित से अरकन्द अर्थात् खंड या खंडीक की पद्धति सीखी। यह भी ब्रह्मगुप्त की ही रचना है; पर इसकी कुछ बातें सिद्धान्त से अलग हैं।

आरम्भ के अरव ज्योतिषियों में इन तीनों पुस्तकों में से सिद्धान्त का अधिक प्रचार हुआ। यद्यिप इसके कुछ ही दिनों बाद यूनानी बतलीमूस की "मजिस्ती" नामक पुस्तक का अरबी में अनुवाद हो गया; और मामूंरशीद के समय में रसदखाना या वेधशाला भी बन गई और बहुत सी नई बातों का भी पता लग गया; लेकिन फिर भी बहुत दिनों तक अरब ज्योतिषी बग़दाद से लेकर स्पेन तक इसी भारतीय सिद्धान्त के पीछे लगे रहे। उन्होंने इसके संचिप्त संस्करण बनाए, इस पर टीकाएँ लिखीं, इसकी भूलें सुधारीं, इसमें नई बातें बढ़ाई आदि आदि। हिजरी पाँचवीं शताब्दी (ईसवी ग्यारहवीं शताब्दी) अर्थात् बैक्ती के समय तक यह कम चलता रहा। मामूँरशीद के समय में ख्वारिज्मी ने जो सूची बनाई, उसमें भी यूनानी और ईरानी सिद्धान्तों की वृद्धि के साथ साथ मूल भारतीय सिद्धान्तों को भी उसने रहने दिया; और इसी लिये अपनी पुस्तक का नाम अस् सिंद हिन्दुस् सगीर (अर्थात् छोटा सिद्धान्त) रखा। इसी प्रकार हसन विन सब्बाह, हसन विन खसीव, फजल विन हातिम तबरेजी, अहमद बिन अब्दुह्लाह मरूजी, इब्नुल् अद्मी, अब्दुह्लाह और अब् रैहान बैरूनी ने हिजरी तोसरी, चौथी और पाँचवीं शताब्दी में सिद्धान्त के संशोधन और पूर्ति के सम्बन्ध में बहुत कुछ काम किया और यूनानी सिद्धान्तों तथा अपनी निजी जाँच के साथ वे इसमें पैवन्द भी लगाते रहे।

स्पेन में सिद्धान्त की मुख्य मुख्य बातें हिजरी चौथी शताब्दी में पहुँचीं। मुसलिमा बिन अहमद मजरीती (मजरीति या मेड्रिड के निवासी; मृत्यु सन् ३९८ हि०; १००० ई०) ने ख्वारिज्मी की सिंदहिन्द सगीर का संचेप किया। फिर स्पेन के अबुलकासिम असवग उपनाम बेह इब्नुससमह (मृत्यु सन् ४२६ हि०; १०३५ ई०) ने सिद्धान्त पर एक बहुत बड़ी टीका तैयार की। फिर अपना अपना पांडित्य दिखलाने के लिये लोग नई नई बातें हूँ टकर सिद्धान्त में बतलाई हुई बातों के परिणाम भी निकालते थे; जैसा कि स्पेन के इब्राहीम जरकाली ने इस्तरलाव या नचन्न-यन्त्र विषय की "सफह जरकालिया" नामकी पुस्तक में किया है। स्पेन के इन्हीं अरबों के द्वारा सिद्धान्त का यह यन्य यहूद तक और फिर वहाँ से युरोप तक पहुँचा; और यूनानी विद्वान इब्राहीम बिन अजरा ने अपनी इब्रानी रचनाओं में सिद्धान्त की कुछ बातों पर टिप्पिण्याँ तैयार की।

<sup>&#</sup>x27; किफ़्ती पृ० १७८ (मित्र)।

र सिधा हिन्द, अरजबहिन्द और अरकन्द का उल्लेख फ्रेहरिस्त इन्न नदीम, मसऊदी किफ्ती और किताबुल् हिन्द, बैरूनी सभी में है; और ये

### अरबी में संस्कृत के पारिभाषिक शब्द

श्ररबों की ज्योतिष् विद्या उनकी नई नई जाँचों श्रौर श्रन्वेषणों के कारण उन्नित की बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़ी, फिर भी संस्कृत की एक त्याज्य श्रौर दो दूसरी ऐसी परिभाषाएँ उसमें रह गई हैं, जो श्रव तक यह बतलाती हैं कि श्ररबों में यह ज्योतिष् विद्या किस मार्ग से श्राई। सिद्धान्त श्रादि नामों के सिवा श्ररबी ज्योतिष् में संस्कृत का एक पुराना पारिभाषिक शब्द "कर्दजः" है, जिसका मूल संस्कृत रूप कमज्या है। श्रव इस कर्दजः शब्द का व्यवहार बहुत कम रह गया है, श्रौर बाद में श्ररबी में उसके लिये पारिभाषिक शब्द "वतर मुस्तवी" बना लिया गया है। दूसरा बचा हुश्रा पारिभाषिक शब्द, जिसका श्राज तक श्ररबी गिणत श्रौर त्रिकोणिमिति में व्यवहार होता है, "जैब" शब्द है, जिसे लोग भूल से श्ररबी का वही "जैब" सममते हैं, जिसका श्रर्थ पहनने के कपड़े में गला होता है।' यह संस्कृत शब्द "जीवा" (ज्या) का श्ररबी रूप है। फिर इसी जेब शब्द से जेबुल् तमाम, जयूब मन्कूसः, जयूब मब्सूतः श्रौर मजीब श्रादि

सभी पुस्तकें मेरे सामने हैं, पर मिस्र के विश्वविद्यालय में सीनियर कोलो नलियो नामक एक प्रसिद्ध इटालियन विद्वान ने अरबों की ज्योतिष् विद्या के इतिहास पर अरबी में बहुत ही गवेपणापूर्ण व्याख्यान दिए थे। ये सब बातें उन्हीं व्याख्यानों में से अंक २१, २२ और २३ के व्याख्यानों में से ली गई हैं। इनके सिवा साइद अन्दलसी के तबकातुल् उमम (बैरूत में प्रकाशित) के ४० वें पृष्ठ से से भी कुछ बातें लेकर बढ़ाई हैं।

' जैब शब्द का अुख्य अर्थ यही है। पहले अरबवाले कुरतों में गले के पास ही थैली भी लगाते थे जो अब बगल में या सामने छाती पर होती है और जेब कहलाती है।—अनुवादक पारिभाषिक शब्द बने हैं, श्रौर इस प्रकार कट छँटकर श्ररबी साँचे में ढल गए हैं कि श्राज इनके सम्बन्ध में इस बात का सन्देह भी नहीं हो सकता कि ये श्ररबी के सिवा किसी श्रौर भाषा से श्राए हुए शब्द से बने हैं।

श्राखिरी शब्द "श्रोज" है जो ज्योतिष् की परिभाषा में ऊँचाई में सब से ऊँचे विन्दु का नाम है। यह संस्कृत का "उच्च" शब्द है, जो श्राखी में जाकर "श्रोज" हो गया है। वहुत दिनों से श्राबी, फारसी श्रीर फिर उदू में इस "श्रोज" शब्द का इतना श्रिधक व्यवहार होता है कि किसी को इसके भारतीय या संस्कृत होने का सन्देह कभी नहीं होता। यही कारण है कि शुद्ध श्राखी शब्दों के कोषों में भी इसकी यह व्युत्पत्ति नहीं मिलती। इसकी बिलकुल ठीक ठीक उपमा श्राखी के "जिन्स" शब्द के साथ दी जा सकती है, जो यूनानी शब्द "जीनस" का श्राबी रूप है। लेकिन श्राखी में श्राकर यह जिन्स हो गया है, जिससे "मजानिसत" श्रोर "तजनीस" श्रादि कई रूप बन गए हैं, जो सब के सब प्रचलित हैं। लेकिन पुरानी श्राखी में इस शब्द का कहीं पता नहीं चलता।

ऐसे दो और भी शब्द हैं जो उछेल कर देने के योग्य हैं। हिन्दू विद्वानों ने नचत्रों की गित में याम्योत्तर रेखा का हिसाब लगाया था, जो पृथ्वी के बीचोबीच से उत्तर द्विण जाती है। उनके विचार से बस्ती का यह आधा हिस्सा या मध्य भाग लंका टापू था, जिसे अरब लोग सरन्दीप कहते हैं और जो अब सीलोन कहलाता है। हिन्दुओं

<sup>&#</sup>x27; कुछ लोगों का मत है कि यह फ़ारसी के "श्रोग" शब्द से निकला है, जैसा कि ख़्वारिज़्मी ने मफ़ातीहुल् उल्म ए० २२१ (लीडन) में लिखा है; श्रोर श्रसदी तूसी के प्राचीन फ़ारसी कोष में भी यह शब्द है। पर समका यह जाता है कि स्वयं फ़ारसी में भी यह शब्द संस्कृत से ही गया है।

का विचार था कि लंका भूमध्य रेखा पर है। जिस विन्दु पर याम्योत्तर रेखा और भूमध्य रेखा दोनों आपस में एक दूसरे को काटती हैं, उसे अरव लोग कुन्वतुल अर्ज कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का गुम्बद। भारतवासी भूगोल में देशान्तर का हिसाब इसी लंका की भूमध्य रेखा से लगाते थे, और इसी लिये आरम्भिक अरव भूगोल-लेखकों ने लंका को कुन्बतुल अर्ज या पृथ्वी का गुम्बद कहा है।

भारतवासी यह सममते थे कि जो याम्योत्तर रेखा लंका में है, वही उज्जयिनी (मालवा की नगरी) से भी होकर जाती है; इस लिये सिद्धान्त में इसी उज्जयिनी से देशान्तर का हिसाब लगाया गया है। इसी लिये वे भी उज्जैन से देशान्तर का हिसाब निकालने लगे। अरबों ने इस उज्जैन को अपने उचारण के अनुसार "उजैन" कहा; और यह सममा कि यह "उजैन" ही पृथ्वी का गुम्बद या कुब्बतुल अर्ज है। फिर उजैन के "जे" अच्चर पर का विन्दु उड़ गया और वह "उरैन" हो गया; और यहों से यही परिभाषा उत्पन्न हुई कि "उरैन" प्रत्येक माध्यमिक स्थिति का नाम है, जैसा कि प्रसिद्ध मुसलमान दार्शनिक शरीक जुरजानी ने अपनी परिभाषाओंवाली पुस्तक "किताब तारीकात" में लिखा है।

अरब के पुराने ज्योतिषियों ने एक और शब्द "बजमासः" का व्यवहार किया है। यह संस्कृत के "अधिमास" शब्द से निकला है, जिसका अर्थ अधिक मास या वह चन्द्रमास है, जो दो संक्रान्तियों के बीच में पड़ता है।

<sup>ै</sup> देखो उक्त व्याख्यान ए० १४४-१६८ श्रौर टिप्पिणियाँ। साथ ही देखो "सवाउस् सबील ( मि० श्रानेल्ड ) में जेब" श्रौर "श्रोज" श्रौर तारीफ़ जुरजानी ए० ७ ( सन् १३०६ हि० में मिस्र में प्रकाशित।)

कुछ लोग भूल से यह समभते हैं कि अरबी में गिएत और अंकों या उनके सांकेतिक चिह्नों का जो हिन्द्सा कहते हैं, उसका कारण भी यही है कि इनका हिन्द अर्थात् भारत से सम्बन्ध है। और आश्चर्य है कि विशेष विद्वत्ता होने पर भी एक अँगरेज विद्वान् भी जिसने मूसा ख्वारिज़्मी की किताबुल जब वल मुकाबिला सन् १८३१ ई० में लन्दन से प्रकाशित की है और जिसका नाम फोडरिक रोसन (F. Rosen) है, इसी अम में पड़ना चाहता है। वास्तव में यह फारसी का "अन्दाजा" शब्द है, जिसे यह अरबी रूप दिया गया है और जिसका अरबी में किया का रूप "हन्द्जः" और "हन्द्सः" है। वास्तव में यह इंजीनिरिंग या वास्तुविद्या के अर्थ में है। पीछे से लोग भूल से फारसी और उर्दू में "हिन्द्सः" बोलने लगे और इससे संख्या आदि का अर्थ लेने लगे। और नहीं तो शुद्ध शब्द "हिन्द्सः" नहीं, बल्कि "हन्द्सः" है। इसी लिये अरबी में "मुहन्द्सः" इंजीनियर को कहते हैं, गिएत जानने वाले को नहीं कहते।

## हिन्दू और आजकल की दो जाँचें

अरबों ने भारतीय ज्योतिष्शास्त्र के जो सिद्धान्त अपने यहाँ लिए हैं, उनमें से दो बातें ऐसी हैं जो आजकल की जाँच में भी ठीक उत्तरी हैं। ब्रह्मगुप्त ने वर्ष के ३६५ दिन, ६ घंटे, १२ मिनट और ९ सेकेंड निश्चित किए हैं; और आजकल की जाँच से ३६५ दिन, ६ घंटे ९, मिनट ९१३ सेकेंड हैं। इसी प्रकार पृथ्वी की गित का प्रश्न है। आर्यभट और उसके पन्न के लोग यह मानते थे कि पृथ्वी घूमती है;

<sup>ै</sup> श्रल्जब वल् मुकाबिला ; ख़्वारिज़्मी ; श्रॅंगरेज़ी भूमिका पृ० १६६-६६ (१८३९ लन्दन)।

र मफातीहुल् उल्म ; मुहम्मद ख़्वारिज़्मी ; पृ० २०२ ( लीडन )।

श्रीर इस सम्बन्ध में श्रार्थभट पर जो श्रापित्तयाँ की जाती हैं, ब्रह्मगुप्त ने कहा है कि वे श्रापित्तयाँ ठीक नहीं हैं। श्रीर यही सिद्धान्त श्राजकल भी ज्यों का त्यों लोगों में माना जाता है।

#### चिकित्सा-शास्त्र

भारतवर्ष से अरबों को जो तीसरी विद्या मिली, वह चिकित्सा की है। चिकित्साशास्त्र की कुछ पुस्तकें उम्बी वंश के ही समय में सुरयानी और यूनानी भाषाओं के द्वारा अरबी भाषा में आचुकी थीं। 'पर जब इराक़ में अब्बासी वंश का राज्य हुआ, तब इस विषय में और भी उन्नति हुई; और इसका आरम्भ, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इस प्रकार हुआ कि हाक़ रशीद की चिकित्सा करने के लिये भारत से मनकः (माणिक्य) नामक वैद्य बुलवाया गया; और उसके इलाज से खलीका अब्छा हो गया। इस प्रकार भारतीय चिकित्सा की ओर राज्य का ध्यान गया; और बरामका ने उसके प्रचार में बहुत कुछ काम किया। यहाँ तक कि बरामका ने अपने चिकित्सालय का प्रधान एक वैद्य ही बनाया था। उन्होंने केवल यही नहीं किया, बल्कि यहिया बिन खालिद बरमकी ने अपना एक आदमी इस लिये भारत मेजा कि दह जाकर भारत की जड़ी बूटियाँ लावे। अशेर एक वैद्य को सरकारी अनुवाद विभाग में इस लिये नियुक्त किया कि वह संस्कृत की चिकित्सा सम्बन्धी पुस्तकों का अरबी में अनुवाद करावे। "

<sup>ै</sup> उयू तुल् ग्रम्बा फी तबकातुल् ग्रातिब्बा ; तजिकरा मम्रासिर जवीययः ग्रीर मुस्तसरुद् दवल श्रबुल्फरज मलती ; ए० १६२ (बैरूत)।

र फ़ोहरिस्त इब्न नदीम ; पृ० २४१।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> उक्त प्रन्थ शौर पृष्ठ ।

४ उक्त अन्थ और पृष्ठ ।

इसी प्रकार खलीका मविष्कक विद्याह अव्वासी ने भी हिजरी तीसरी शताब्दी में इस लिये कुछ आदमी भारत भेजे थे कि वे भारत की दवाओं की जाँच करें।' यह घटना जखाऊ ने इरिडया की भूमिका में लिखी है; पर अरबी इतिहासों में इस घटना पर स्वयं मेरी दृष्टि नहीं पड़ी है। हाँ, प्रसंगवश एक स्थान पर यह उल्लेख अवश्य मिला है कि खलीका मोतिजद विद्याह अब्बासी (सन् २७९-८६ हि०) ने अहमद बिन खक्ती दैलमी को, जो गिएत विद्या और तारों आदि की दूरी नापने की विद्या का पंडित था, कुछ बातों की जाँच करने के लिये भारत भेजा था।' फिर यह भी जानी हुई है कि खलीका मोतिकद विद्याह का सिन्ध के साथ विद्या विषयक और दूसरी बातों में सम्बन्ध स्थापित था। सन् २८० हि० के शब्वाल मास में जब देवल (सिन्ध का बन्दरगाह) में बहुत बड़ा चन्द्रप्रहण लगा और साथ ही भूकम्प आया, जिसमें डेढ़ लाख आदमी द्वकर मर गए थे, तब खलीका के समाचार भेजनेवालों ने तुरन्त यह समाचार खलीका के दरबार में भेजा था।

## चिकित्सा सम्बन्धी ग्रन्थों के अनुवाद

संस्कृत की चिकित्साशास्त्र सम्बन्धी जिन पुस्तकों के अरबी में अनुवाद हुए हैं, उनमें से दो पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध हैं। एक तो सुश्रुव की पुस्तक है, जिसे अरब लोग "ससरो" कहते हैं। यह पुस्तक दस

<sup>&#</sup>x27; श्रॅगरेज़ी श्रनुवाद इंडिया की भूमिका ज़खाऊ: पृ० ३०

<sup>ै</sup> सवानह (जीवनी) हुसैन बिन मन्स्र हज्ञाज; तबकात **हन्न** बाक्यः शीराज़ी मोसियो लूइस मैसिनन द्वारा सम्पादित; पृ० ४४ (पेरिस सन् १६१४ ई०)।

<sup>ै</sup> तारीखुल् खुलफा सुयृती; पृ० ३८० ( कलकत्ता )।

प्रकरणों में थी। इसमें रोगों के लच्चण, चिकित्सा और श्रोविधयों का विवरण है। यहिया बिन खालिद बरमकी की श्राज्ञा से मनका या माणिक्य ने इस लिये इसका श्रनुवाद किया था कि बरामका के चिकित्सालय में उसीके श्रनुसार चिकित्सा का काम हुआ करे। दूसरी पुस्तक चरक की है, जो भारत में चिकित्साशास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञाता और ऋषि हुआ है। इस पुस्तक का पहले कारसी में श्रनुवाद हुआ था। फिर श्रब्दुहाह बिन श्रली ने इसका कारसी से श्ररबी में श्रनुवाद किया था।

तीसरी पुस्तक का नाम इब्न नदीम में "सन्द्स्ताक्र" और याक़ूबी की छपी हुई प्रति में सन्धशान है। इसी पुस्तक की एक और प्रति में "सन्धसान" है। इसका संस्कृत का रूप "सिद्धि स्थान" है। इसका अर्थ ".खुलासा कामयाबी" और याक़ूबी ने "सूरत कामयाबी" ( अर्थात् जिसके द्वारा सफलता या सिद्धि हो) वतलाया है। मेरी समक्त में याक़ूबी का लिखना ठीक जान पड़ता है। जो हो; बग़दाद के चिकित्सालय के प्रधान अधिकारी इब्न दहन ने इसका अनुवाद किया था। व

चौथी पुस्तक का नाम याक्कूबी ने "निदान" बतलाया है। इन्न नदीम ने इसका उल्लेख नहीं किया। इसमें चार सौ चार रोगों के केबल लच्चण या निदान बतलाए गए हैं; उनकी चिकित्सा नहीं बतलाई गई है।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> इब्न नदीस; पृ० ३०३

<sup>ै</sup> मूल में सिद्धस्तान या सन्देसन दिया है, पर वास्तव में यह सन्धि स्थान है, जो आयुर्वेद के अन्थों में चिकित्सा के प्रकरणों का नाम है— अनुवादक।

<sup>🖣</sup> इब्न नदीम पृ० ३०३ श्रोर याक्रूबी खं० १ पृ० १०४।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> याक्त्रबी खं०३ पृ० १०४।

एक और पुस्तक का भी अनुवाद हुआ था, जिसमें जड़ी-बूटियों के भिन्न भिन्न नाम थे। उसमें एक एक जड़ी के दस दस नाम दिए थे। सुलैमान बिन इसहाक के लिये मनका पंडित ने इसका अरबी में अनुवाद किया था।

एक और पुस्तक थी जिसका विषय था कि भारतीय और यूनानी द्वाओं में से कौन सी दवाएँ ठंढी हैं और कौन सी गरम हैं, किस दवा में क्या शक्ति और क्या प्रभाव है और वर्ष की ऋतुओं के विभाग में क्या क्या अन्तर और मतभेद हैं। इस पुस्तक का भी अरबी में अनुवाद हुआ था। र

इब्न नदीम ने भारतीय चिकित्साशास्त्र की एक श्रौर पुस्तक का नाम श्रस्तानगर लिखा है, जिसका अनुवाद इब्न दहन ने किया था।

नोकशनल (या नोपशनल?) नाम के एक वैद्य की दो पुस्तकों के भी अनुवाद किए गए थे। उनमें से एक में एक सौ रोगों और सौ ओषधियों का वर्णन था; और दूसरी पुस्तक में रोगों के सन्देहों और कारणों आदि का वर्णन था।

रूसा नाम की एक हिन्दू विदुषी की एक पुस्तक का भी श्रमुवाद हुआ था, जिसमें विशेषतः स्त्रियों के रोगों की चिकित्सा दी गई थी।

> एक पुस्तक गर्भवती स्त्रियों की चिकित्सा के सम्बन्ध में थी। जड़ी-बूटियों के सम्बन्ध की एक संचिप्त पुस्तक थी। एक पुस्तक नशे की चीजों के सम्बन्ध में थी।

<sup>&#</sup>x27; इब्न नदीम, पृष्ठ ३०३; श्रौर याकूबी खं० १, पृष्ठ १०४।

२ याक्रबी खं० १; पृष्ठ १०४।

<sup>ै</sup> ऊपर की सात पुस्तकों का उन्नेख इब्न नदीम की पुस्तक के पृष्ठ ३०३ में है।

मसऊदी ने चिकित्साशास्त्र की एक पुस्तक का नाम और वर्णन इस प्रकार लिखा है—''राजा कोरश के लिये चिकित्साशास्त्र की एक बड़ी पुस्तक लिखी गई थी, जिसमें रोगों के कारण, चिकित्सा, श्रोषधियों की पहचान श्रीर जड़ी-बूटियों के चित्र बनाए गए थे।"

पीनेवाली चीजों या पेय द्रव्यों में इब्न नदीम ने "श्रातर" का उल्लेख किया है। बहुत सम्भव है कि यह नाम श्रित्र नामक वैद्य के नाम पर रखा गया हो। इब्न नदीम ने एक श्रीर पंडित का नाम सावबर्म दिया है। इसका शुद्ध रूप कदाचित् सत्यवर्मन् हो, जिसकी "सत्या" (सत्रा?) नामक पुस्तक का बैरूनी ने उल्लेख किया है।

पुस्तकों आदि के अतिरिक्त संस्कृत और भारत के उन बचे हुए प्रभावों का भी उल्लेख करना है, जो अरबी चिकित्साशास्त्र में अब तक उपस्थित हैं।

इस प्रसंग में उन प्रभावों का उद्धेख नहीं है, जो भारत के मुसलमान बादशाहों के समय में अपनी चिकित्साशास्त्र पर पड़े थे। वह एक अलग विषय है। यहाँ हमारा अभिशाय उन प्रभावों से है, जो हिजरा चौथी शताब्दी तक अपनी चिकित्साशास्त्र पर पड़े थे। इस प्रकरण में सब से पहले तो वे दवाएं हैं, जो भारत से अपने आदमी भारत भेजे थे। इनमें से बहुत सी दवाओं के नाम केवल उनकी उत्पत्ति के स्थान के विचार से ही नहीं, बल्कि भाषा के विचार से भी भारतीय ही हैं; और कम से कम एक दवा ऐसी है,

<sup>ै</sup> मसऊदी; पहला खंड; पृष्ठ १६२ (पेरिस)

र इब्न नदीम; पृष्ठ ३०४।

<sup>🎙</sup> ज़काऊ की "इंडिया" नामक पुस्तक की भूमिका; पृ० ३३ ।

जिसका नाम भारत के सम्बन्ध से स्वयं इस्लाम के पैग़म्बर मुहम्मद् साहब के समय में अरब में सुनाई देता है। कस्त हिन्दी अीर जंज-बील (जरंजा बीरा या अम्बीर ?) अर्थात् सोंठ का शब्द स्वयं कुरान में है। इस प्रकार की कुछ और दवाओं के नाम हमने "व्यापारिक सम्बन्ध के प्रकरण में दिए हैं।

अरबी में दो शब्द सब से बढ़कर विलन्नण हैं; जिनमें से एक तो दवा का नाम है और दूसरा खाद्य पदार्थ का। दवा में इतरीफल है, जो इतना अधिक प्रसिद्ध है और प्रत्येक चिकित्सक और रोगी जिसका व्यवहार करता है। हिजरी चौथी शताब्दी में महम्मद ख्वारिजमी ने लिखा है-यह हिन्दी शब्द तिरीफल (त्रिफला) है। यह तीन फलों अर्थात हरे, बहेड़े और आँवले से बनता है।"? इसी प्रकार की एक श्रौर द्वा का नाम श्रंबजात है। ख्वारिज़्मी कहता है-भारत में आम नाम का एक फल होता है। उसीको शहद, नीब और हरें में मिलाकर "श्रंबजात" बनाते हैं।" सम्भवतः इसको गुडम्बा या आमों का अचार या मुरब्बा कहना चाहिए। लेकिन इन सब से बढ़कर विलन्तण शब्द "बहतः" ( या भत्तः ? ) है, जिसके सम्बन्ध में ख्वारियमी ने यह कहा है-"यह एक प्रकार का रोगियों का भोजन है। यह सिन्धी शब्द है। यह दूध और घी में चावल को पकाकर बनाया जाता है।" अाप समभे ? यह हमारा हिन्द्रस्तानी भात है, जो अरबों के विचार से रोगियों के लिये एक हल्का भोजन होगा। अब आप इसको चाहे खीर समिक्कप श्रौर चाहे फ़ीरीनी।

<sup>ै</sup> सहीह बुखारी ; दूसरा खंड ; पृ० ८४६. किताबुल्मरज् ।

र मफातीहुल् उलूम ; ख़्वारिज़्मी ; पृ० १८६।

<sup>ै</sup> उक्त प्रन्थ ; पृ० १७७।

### पशु-चिकित्सा (शालिहोत्र)

पशुत्रों की चिकित्सा के सम्बन्ध में शानाक या चाणक्य नामक पंडित की पुस्तक का अरबी में अनुवाद हुआ था। \*

### ज्योतिष और रमल

सभी लोग जानते हैं कि इन विद्याओं का भारत के साथ कितना अधिक सम्बन्ध है। अब्बासी वंश के दूसरे खलीका मन्सूर के ही समय से, जो सन् १४० हि० में सिंहासन पर बैठा था, अरब में इन विद्याओं का प्रचार हुआ था। इस प्रकार की बातों में मन्सूर को बहुत अनुराग था। जब उसने बग़दाद नगर बनवाया था, तब उसकी हर एक चीज कुंडली खींच खींचकर बनाई गई थी। पहले दरबार में ईरानी ज्योतिषियों की प्रधानता थी। फिर हिन्दू ज्योतिषियों ने वहाँ अपना अधिकार जमाया। जान पड़ता है कि मन्सूर के ही समय में इस विद्या की भारतीय पुस्तकों का अरबी में अनुवाद हुआ था इन ज्योतिषी पंडितों में से अरबी में सबसे प्रसिद्ध नाम कनका पंडित का है। इन्न अबी उसैबा ने लिखा है कि यह एक प्रसिद्ध चिकित्सक और वैद्य था।

जलाऊ की जाँच के आधार इस नाम का भारतीय रूप कंकनाय या कनकनाय (कनकनाम ?) होगा, क्योंकि इस नाम का एक प्रसिद्ध वैद्य भारत में पहले हो चुका है, जिसका मत भारतीय औषधों के सम्बन्ध में प्रामाणिक माना जाता है।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> उक्त अन्थः पृ० १६७।

र उयूनुल् अम्बा फी तबक्षातुल् श्रतिब्बा; दूसरा खंड; पृष्ठ ३३ (मिस्र)।

<sup>ै &#</sup>x27;'इंडिया'' नामक पुस्तक की सूमिका; पृ० ३२।

इब्न नदीम ने अरबी में इस पंडित की चार पुस्तकों का उल्लेख किया है '--

- (१) किताबुन नमूदार फ़िल् अअमार—आयुष्य के वर्णन की पुस्तक।
- (२) किताव असरारुल् मवालीद उत्पत्तियों या जन्मों के भेद या जातक।
- (३) किताबुल् किरानातुल् कवीर—बड़े किरान या बड़े लग्न के वर्णन की पुस्तक।
- (४) किताबुल् किरानातुल् सगीर—छोटे लग्न के वर्णन की पुस्तक।

इन्न अबी उसैबा का कहना है कि ये पुस्तकें आयुर्वेद या चिकित्साशास्त्र की हैं; पर इन्न नदीम ने इसका उल्लेख ज्योतिष् की पुस्तकों के साथ ही किया है। सम्भव है कि इसमें दोनों ही विषय हों; क्योंकि पुराने चिकित्स।शास्त्र में ज्योतिष् की भी बहुत सी बातें होती थीं। इन्न अबी उसैबा ने इसकी और भी दो पुस्तकों के नाम बतलाए हैं?—

- ( ५ ) किताब फित्तवहहुम-भेस्मेरियम के सम्बन्ध में।
- (६) किताब फ़ी इहदासुल् आ़लम वहार फ़िल् किरान संसार की घटनाएँ और प्रहों के लग्नों में चक्र।

यही लेखक मुसलमान नजूमी या ज्योतिषी अबू मअशर बलखी (सन् २७२ हि० ८८६ ई०) के आधार पर लिखता है—"भारत के

<sup>ै</sup> इब्न नदीम की पुस्तक; पृ० २७०।

र उपूतुल् अम्बा फी तबकातुल् श्रतिब्बा; दूसरा खंड; पृ० ३३ (मिन्न)।

सब पंडितों के मत से यह कनका ज्योतिषशास्त्र का सबसे बड़ा पंडित है।"

अतारद बिन मुहम्मद नाम का एक मुसलमान ज्योतिषी था, जो कदाचित् हिजरी दूसरो शताब्दी में हुआ था। इसने भारतीय जफर (स्वरौदय?) के सम्बन्ध में एक पुस्तक लिखी थी। इसके सिवा इब्न नदीम ने तीन और हिन्दू ज्योतिषियों के नाम लिए हैं।

- (१) जोंदर हिन्दी (भारतीय)—इसकी पुस्तक का नाम "किताबुल् मवालीद" (उत्पत्तियों की पुस्तक या जातक) है।
- (२) नहक या नायक (नहक) हिन्दी । इसकी पुस्तक का नाम अप्रसराहल् मसायल (प्रश्नों का रहस्य) है।
- (३) सिंहल (संजहल या संभाल) हिन्दी। इसकी पुस्तक का नाम किताबुल् मवालीदुल् कबीर (उत्पत्तियों की बड़ी पुस्तक या बड़ा जातक; बृहज्जातक) है। ज्योतिष् के प्रकरण में बैरूनी ने भी सिंहल का नाम लिया है। व

भारत की किसी भाषा से एक ऐसी पुस्तक (सामुद्रिक) का भी अपनी में अनुवाद हुआ था, जिसमें हथेली की लकीरें और हाथ देखकर हाल बताने की विद्या का वर्णन था।

इसके सिवा भारतीय रमल के सम्बन्ध में जजरुल् हिन्द नाम की भी एक पुस्तक है। \*

<sup>ै</sup> इब्न नदीम पृ० २७८।

२ उक्त ग्रन्थ ; पु० २७१।

<sup>&</sup>lt;sup>क</sup> किताबुज् हिन्द ; पृ० ७६।

<sup>&</sup>quot; इब्न नदीम; पृ० ३१४।

<sup>\*</sup> उक्त ग्रन्थ; पृ० ३१४।

## सांपों की विद्या (गारुडी विद्या)

भारत के लोग साँपों के प्रकार जानने और उनके काटे की माड़ फूँ क और जन्तर मन्तर करने के लिये प्रसिद्ध हैं। और यहाँ इसका नाम सर्प-विद्या है। राय नामक एक पंडित की लिखी हुई इस विद्या की एक पुस्तक का अरबी में अनुवाद हुआ था, जिसमें साँपों के भेदों और विषों का वर्णन था। अरबी में एक और भारतीय पंडित की पुस्तक का उद्घेख है जो इसी विद्या पर थी।

#### विष-विद्या

इस विद्या के भी भारतवासी बहुत बड़े पंडित होते थे। जकरिया कजवीनी ने अपनी आसारल बिलाद नामक पुस्तक में हिन्द या भारत के प्रकरण में बेश (विष) नामक एक जड़ी का उल्लेख किया है; और इसके द्वारा राजाओं का आपस में मित्रता के छल से एक दूसरे को मारने की विलक्षण कथा लिखी है। यह "बेश" हिन्दी का विष है, जिसका अर्थ जहर है। जो हो, राजाओं को अपनी रक्षा करने और अपने प्राण बचाने के लिये इस विद्या का ज्ञान रखने की बहुत आवश्यकता हुआ करती थी। युद्ध-विद्या के सम्बन्ध में अरबी में चाणक्य या शानाक पंडित की जो पुस्तक है, उसका नाम पहले आ चुका है। उसका अन्तिम प्रकरण "भोजन और विष" के सम्बन्ध में था। जान पड़ता है कि इसके सिवा इसकी कोई और पुस्तक भी थी, जिसमें विशेष रूप से विषों का ही वर्णन था और जो हिजरी सातवीं शताब्दी (ईसवीं तेरहवीं शताब्दी) तक अरबी भाषा में मिलती थी। क्योंकि इब्न अबी उसैबआ ने सन् ६६८ हि॰ (सन्

<sup>ै</sup> उक्त ग्रन्थ; पृ० ३०३

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> उयूनुत् श्रम्बा फी तबक़ातुत् अतिब्बा; पृ० ३३ ( मिस्र )

१२०° ई०) में इस पुस्तक का पूरा वर्णन इस प्रकार लिखा है—"इस पुस्तक में पाँच प्रकरण हैं! यहिया बिन ख़ालिद बरमकी के लिये मनका या माणिक्य पंडित ने अबू हातिम बलखी की सहायता से कारसी में इसका अनुवाद किया था। फिर अब्बास बिन सईद जौहरी ने ख़लीका मामूँ रशीद (सन् २१८ हि०) के लिये इसका दोबारा अनुवाद किया था।' इब्न अदीम की सूची में इसी प्रकार की एक और पुस्तक का नाम मिलता है रे, जिसका अरबी में अनुवाद हुआ था। पर उस पुस्तक के मूल लेखक का उसमें नाम नहीं दिया गया है।

### संगीतशास्त्र

जाहिज (सन् २५५ हि०) का कथन ऊपर दिया जा चुका है, जिसमें उसने भारतीय संगीत की प्रशंसा की है और विशेष रूप से एक तारे का उल्लेख किया है। बग़दाद के प्रन्थों में भारत की संगीत विद्या पर किसी पुस्तक का नाम नहीं मिलता। पर स्पेन के एक विद्वान इतिहास-लेखक काजी साइद अन्दलसी (सन् ४६२ हि०; १०७० ई०) ने लिखा है—"भारत की संगीत विद्या की नाफर नाम की एक पुस्तक हम को मिली है, जिसका शब्दार्थ है—"बुद्धिमत्ता के फल" और जिसमें रागों और स्वरों का वर्णन है।" आश्चर्य नहीं कि यह यह फारसी का नौ-वर शब्द हो, जिसका अर्थ है—नया फल; और फारसी अनुवाद के द्वारा यह पुस्तक अरबी भाषा में भी हो गई हो। पर नाफर शब्द के सम्बन्ध में हमारे एक हिन्दू मित्र का कहना है कि यह शब्द "नाद" होगा, जो संस्कृत में शब्द या आवाज को कहते हैं।

१ उक्त ग्रन्थ; श्रीर पृ०।

२ इब्न नदीम ; पृ० ३१७।

रै तबक़ातुल् उमम ; क़ाज़ी साइद अन्दलसी ; पृ० १४ (बैरूत )।

#### महाभारत

पेरिस की लाइब्रेरी में मुजिम्मल उत्तवारीख नाम की फारसी भाषा की एक पुस्तक है जो भारत के प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में है और जिसमें महाभारत की बहुत सी कथाएँ हैं। इस पुस्तक की भूमिका में लिखा है कि संस्कृत (हिन्दुवानी) भाषा से अबू सालह बिन शुऐब ने अरबी में इसका अनुवाद किया था। फिर सन् ४१७ हि॰ में अबुल्ह्सन अली जिबिल्ली ने, जो किसी दैलमी अमीर के पुस्तकालय का प्रबन्धकर्त्ता था, इसका अरबी में अनुवाद किया। ईलियट साहब ने इसकी कुछ संन्तिप्त बातें दी हैं।

## युद्ध-विद्या और राजनीति

भारतीय भाषा (संस्कृत या पाली) से इस विद्या की हिन्दू पंडितों की दो पुस्तकों का अरबी में अनुवाद हुआ था। उनमें से एक का नाम अरब लोग "शानाक" बतलाते हैं; और दूसरे का बाखर या बामर। सम्भवतः पहला नाम चाणक्य हो और दूसरा ज्याम। भारतीय चाणक्य या शानाक की पुस्तक (अर्थशास्त्र) का विषय यह है—"युद्ध की ज्यवस्था और राजा को कैसे आदमी चुनने चाहिए; सैनिकों की ज्यवस्था; और भोजन और विष।" यामर या ज्याम की पुस्तक में तलवारों की पहचान, उसके गुण और लच्चण आदि बतलाए गए हैं। संस्कृत से एक और पुस्तक का अरबी में अनुवाद हुआ था, जिसका नाम अद्वुल् मुल्क अर्थात् "राज्य की प्रणालियाँ या ढंग" है। इस पुस्तक के अरबी अनुवादक का नाम अबू सालह

<sup>ै</sup> ईिलयट कृत भारत का इतिहास ; पहला खंड ; पृ० १०० ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> इब्न नदीम ; पृ० ३१४।

१ उक्त प्रनथ स्रोर पृष्ठ ।

बिन शुऐब है। उसके समय का पता नहीं है। इस समय उसका केवल फ़ारसी अनुवाद मिलता है। यह अनुवाद सन् ४१० हि० में अबुल्ह्सन बिन अली जिबिल्ली ने किया था, जो एक दैलमी अमीर के पुस्तकालय का प्रबन्धकर्ता था।

#### ं कीमिया या रसायन

पुरानी कीमिया या रसायन का मूल और उद्गम चाहे जो हो, पर इस विद्या की एक हिन्दू विद्वान की पुस्तक के अनुवाद का पता इब्न नदीम में मिलता है<sup>२</sup>; और एक प्रसिद्ध अरब रसायनिक जाबिर बिन हयान की एक पुस्तक "खातिफ" का भी इसी भारतीय सम्बन्ध के सहित उल्लेख है। परन्तु इस भारतीय विद्वान् का नाम बहुत ही सन्दिग्ध है।

# तकशास्त्र

इब्न नदीम की फ़ेहरिस्त (सन् २०० हि०) में एक अरबी पुस्तक का, जिसका भारतीय (संस्कृत) भाषा से अनुवाद हुआ था, इस प्रकार उस्लेख है—

"किताब हुदूद मिनतकुल्हिन्द" (भारत के तर्क शास्त्र की सीमाएँ)। परन्तु याकूबी ने, जो इन्न नदीम से सौ बरस पहले हुआ है, इस पुस्तक का उद्घेख तर्क और दर्शन की पुस्तकों के अन्तर्गत इस नाम से किया है—"किताब तूफाफी इन्म हुदूदुल् मिनतक" (तोफा (टोपा) की पुस्तक, तर्क की सीमाओं की विद्या पर)—यहाँ प्रश्न यह है

९ ईलियट ; पहला खंड ; पृ० ११२।

<sup>🤻</sup> इब्न नदीम ; पृ० ३४३।

<sup>🎙</sup> उक्त ग्रन्थ ; पृ० ३५६ ।

<sup>🝍</sup> उक्त ग्रन्थ ; पृ० ३०४।

<sup>🕈</sup> याक्रूबी ; ए० १०४।

कि इस मन्तिक शब्द से तर्क या न्याय (लॉजिक) का अभिप्राय है; या मन्तक शब्द के पारिभाषिक अर्थ "बोलने और भाषण करने" आदि का अभिप्राय है, जो उस शब्द का शब्दार्थ है; और उस पुस्तक में केवल कहानियाँ और कथाएँ आदि थीं या उसमें नीति और सदाचार आदि की बातें थीं; और इस नाम का यह अभिप्राय था कि मनुष्य के बोलने की सीमाएँ बतलानेवाली पुस्तक; अर्थात् मनुष्य को कहाँ बोलना चाहिए और कहाँ न बोलना चाहिए; और किस प्रकार बोलना चाहिए। इब्न नदीम ने इस पुस्तक का उद्घेख नीचे लिखे शीर्षक के अन्तर्गत किया है—उन भारतीय पुस्तकों के नाम, जो कथा और कहानी की हैं।" इससे जान पड़ता है कि यह पुस्तक तर्कशास्त्र या न्याय की नहीं थी।

### **अलंकारशास्त्र**

जाहिज (सन् २५५ हि॰) ने अपनी किताबुल् बयान बत्तबईन नामक पुस्तक में लिखा है '—"जिस समय यहिया बिन खालिद बरमकी ने बहुत से हिन्दू पंडितों को बुलवाया था, उस समय मुश्रम्मिर ने उनमें से एक पंडित से पूछा था—"भारतवासी उत्कृष्ट भाषण किसको कहते हैं ?" उसने कहा "मेरे पास इस विषय पर एक छोटा सा निबन्ध है; पर मैं उसका अनुवाद नहीं कर सकता और न यह विद्या जानता हूँ।" मुश्रम्मिर का कहना है कि मैं वह संचिप्त निबन्ध लेकर अनुवादकों के पास गया। उन्होंने उसका यह अनुवाद किया। इसके बाद जाहिज ने इस निबन्ध का संचेप एक पृष्ठ में दिया है जिसमें यह बतलाया गया है कि वक्ता या भाषण करनेवाले को कैसा होना चाहिए और किस अवसर पर कैसी बातें कहनी चाहिए।

<sup>ै</sup> किताबुल् बयान बत्तबईन ; पहला खंड ; पृ० ४० ( मिस्र )।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> सम्भव है कि इसमें अलंकारशास्त्र की कुछ बातें हों — अनुवादक।

#### इन्द्रजाल

भारत की यह बहुत प्रसिद्ध और पुरानी विद्या है। अरबी पुस्तकों में जहाँ भारत की विशेषताएँ बतलाई गई हैं, वहाँ इस देश के करतबों, बाजीगरों और जादूगरों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इन्न नदीम कहता है—"भारतवासियों का जादू और मन्त्र पर बहुत विश्वास है।" फिर आगे चलकर कहता है—"भारतवासी तबहुद्दम की विद्या के बहुत बड़े जानकार होते हैं और इस विद्या पर उनकी पुस्तकें हैं, जिनमें से कुछ का अरबी में अनुवाद हुआ है।" तबहुद्दम की विद्या से शायद इसका उसी विद्या से अभिप्राय है, जिसे आजकल मेस्मरिज्म कहते हैं। याकूबी ने इसका यह आशय लिखा है—"अपने मन में किसी प्रकार का विचार रखकर (दूसरे को) उसीके अनुसार विश्वास दिलाया जाय और वैसा ही हो।" साथ ही यह भी लिखा है कि केहन नाम के एक राजा ने इस विद्या का आविष्कार किया था।

इन्न नदीम एक हिन्दू लेखक का उल्लेख करता है, जिसका नाम उसकी पुस्तक के सम्पादक से भी नहीं पढ़ा गया और उसने उसी प्रकार लकीर बनाकर उसे छोड़ दिया है। देखने में वह "सीसा हिन्दी" जान पड़ता है। फिर लिखता है—"यह पुराने लोगों में है और इसका नजरबन्दी का ढंग भारत के ढंग का सा है।" इसकी एक पुस्तक है जिसमें तबहहुम (मेस्मरिज्म) वालों का सा ढंग रखा गया है।

१ ऋल् फ़ेहरिस्त ; पृ० ३०१।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> याक्रुबी ; पहला खंड ; पृ० ६७ ।

१ इब्न नदीम पु० ३१२।

#### कथा कहानी

इस विषय की भारत की कई पुस्तकों का अनुवाद अरबी में हुआ था, जिनमें से दो के नाम "सिन्दबाद हकीम (पंडित) की पुस्तक" हैं। इसकी दो प्रतियाँ हैं—एक छोटी और दूसरी बड़ी। इस पुस्तक के सम्बन्ध में कुछ लोगों का विचार है कि यह ईरानियों की बनाई हुई है। पर इब्न नदीम कहता है—"सच यह है कि यह भारत की बनी हुई है। यह हो सकता है कि कुछ दूसरी पुस्तकों की तरह पर इस पुस्तक का भी पहले फारसी में अनुवाद हुआ हो; और फिर यह फारसी से अरबी में आई हो, और इस लिये लोगों को यह धोखा हुआ हो कि यह ईरानियों की बनाई हुई है।"

कहानियों की प्रसिद्ध "अल्फ लैला" नाम की पुस्तक में सिन्दबाद के नाम की दो कहानियाँ हैं, जिनमें से एक में सिन्दबाद नाम के व्यापारी की जल-यात्रा की और दूसरे में स्थल-यात्रा की विलक्षण और अद्भुत घटनाएँ बतलाई गई हैं। इस सिन्दबाद शब्द के ही कारण कुछ लोगों को यह घोखा हुआ' कि वह भारतीय कहानी यही है। पर यह बात ठीक नहीं, क्योंकि एक तो यह हकीम सिन्दबाद की कहानियाँ हैं, और अल्फ लैला सिन्दबाद नामक व्यापारी की कहानियाँ हैं। और दूसरे अल्फ लैला में सिन्दबाद की यात्रा की जो कहानियाँ हैं, वह हिन्दू भावों और परिस्थितियों के बिलकुल अनुकूल

<sup>ै</sup> रसायल शिवली; ए० २६३ (पहला संस्करण) अनुवादों का प्रकरण।

र फ़ेहरिस्त; ए० ३०४; पंक्ति २ और २० याक्रूबी; पहला खंड; ए० १०४।

नहीं हैं। फिर मसऊदी ने इस कहानी के अंग ये लिखे हैं—"सात मिन्त्रयों, एक गुरु एक लड़के और एक रानीवाली कहानी।" यह बात अल्फ लैला की सिन्दबाद वाली कहानी पर ठीक नहीं बैठती।

इसके सिवा भारत की कुछ और कहानियों का भी अरबों ने अपनी भाषा में अनुवाद कराया था, जिनमें से एक "दीपक हिन्दी की कहानी" है। इसमें एक स्त्री और पुरुष की कथा है। एक हज़रत आदम की भूमि पर आने की कहानी है। यह पता नहीं चलता कि इस कहानी से देववाणी (संस्कृत) की किस कहानी का अभिप्राय है। इसी प्रकार एक राजा की कहानी है, जिसमें लड़ने और तैरने का वर्णन है। एक और कहानी में दो भारतीयों का वर्णन है, जिनमें से एक उदार दाता और दूसरा कंजूस था। दोनों की उदारता और कंजूसी का मुकाबला किया है, और अन्त में राजा का निर्णय दिया है। एक और पुस्तक का भी अनुवाद हुआ था, जिसमें त्रिया-चरित्र का वर्णन था। इसके रचियता का नाम राजा कोष लिखा है। "

एक श्रौर पुस्तक इल्मुल् हिन्द ( हुक्म उल् हिन्द ? ) का भी पता चलता है, जिसका पहले गद्य में श्रनुवाद हुश्रा था। फिर श्रब्बान कवि में ने इसे पद्य में लिखा था। भारत की कई कथाश्रों श्रौर कहानियों के उस्लेख इखवानुस्सका के निबन्धों में मिलते हैं।

तारीख मुरूजुज़ ज़हब; मसऊदी; पहला खंड; ए० १६२ (बीडन)।

र फ्रोहरिस्त इब्न नदीम ; पृ० ३०४।

<sup>\*</sup> उक्त प्रन्थ: पृ० ३१६।

र तारीख याक्रबी ; पहला खंड पु० १०४।

<sup>\*</sup> इब्न नदीम ; ए० ११६ सम्भवतः यह वही पुस्तक कलेला दमना ( पंच तंत्र ) है, जिसका उल्लेख आगे चलकर आता है।

# सदाचार और नीति

पुराने विद्वानों की यह प्रथा थी कि वे सदाचार, नीति ऋौर बुद्धिमत्ता की बातें कथात्रों, कहानियों और उदाहरणों आदि के द्वारा बतलाया करते थे और कुत्तों, चूहों, बिल्लियों और कौओं के मुँह से मनुष्यों को समसाते थे। संस्कृत की एक विशेष पुस्तक, जो फारसी ऋौर ऋरबी में इस दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध हुई, कलेला दमना है, बैरूनी के अनुसार जिसका संस्कृत नाम पंचतन्त्र है। इस्लाम के प्रचार से ईरान के सासानी बादशाहों के समय इस पुस्तक का संस्कृत से फारसी में अनुवाद हुआ था। फिर अब्दुरुलाह बिन मुकफ्फा ने हिजरी दूसरी शताब्दी में इसे अरबी रूप दिया था। अरबी में इस पुस्तक ने इतनी प्रसिद्ध प्राप्त की और बादशाहों तथा अभीरों ने इसका इतना अधिक त्रादर किया कि इसके त्ररबी से कारसी में, कारसी से त्ररबी में, पद्य से गद्य में और गद्य से पद्य में कई अनुवाद होते रहे और कई प्रतियाँ बनती रहीं और अनुवाद्क, किव तथा लेखक लोग इसके अनुवाद, कविता और गद्य-लेखन में अपना कौशल दिखा दिखाकर मुसलमान बादशाहों से बड़े बड़े पुरस्कार पाते थे। हिजरी दूसरी शताब्दी के अन्त में जब अरबी के अब्बान नामक एक किन ने इसका श्ररबी पद्य में श्रनुवाद करके हारूँ रशीद के मन्त्री जाफर बरमकी की सेवा में उपस्थित किया, तब उसने उसको एक लाख द्रहम पुरस्कार दिया।' अरबी भाषा से इस पुस्तक के संसार भर की भाषाओं में अनुवाद हुए। युरोप, अफ्रिक़ा और एशिया की कोई ऐसी शिचितों की भाषा नहीं है, जिसमें इसका अनुवाद न हुआ हो इस पुस्तक के

<sup>&#</sup>x27; किताबुल् बुज़रा वल् किताब जहुशियारी। (सन् १६२६ में वियाना श्रास्ट्रिया से प्रकाशित) ए० २१६।

अनुवादों और प्रतियों के उलट-फेर का स्वयं एक अच्छा इतिहास है। उद् में स्व० डाक्टर सैयद अली बिलप्रामी ने सन् १८९१ ई० में अली-गढ़ में मुस्लिम एजुकेशनल कान्फ्रेंन्स की बैठक में इस विषय पर बहुत छान बीन करके एक बड़ा ज्याख्यान दिया था। इसके सम्बन्ध में इस विषय का दूसरा लेख इस पुस्तक के लेखक का है, जो अलीगढ़ की मन्थली मैगजीन (Monthly Magazine) मासिक पत्रिका में कदाचित् सन् १९०५ ई० में या उसके एक आध बरस आगे पीछे प्रकाशित हुआ था।

इस पुस्तक के लेखक का नाम बेद्पा पंडित बतलाया गया है;

श्रौर जिस राजा के लिये यह लिखी गई थी, उसका नाम दाबशलीम बतलाया गया है। राजाश्रों श्रौर महाराजाश्रों को जिन बातों के जानने की श्रावश्यकता होती है, वे सब बातें पशुश्रों श्रोर पित्तयों श्रादि की कहानियों के रूप में दस प्रकरणों में दी गई हैं। ऐसा जान पड़ता है कि जिस राजा का नाम दाबशलीन बतलाया गया है, वह गुजरात का राजा था। क्योंकि हिजरी चौथी शताब्दी (ईसवी दसवीं शताब्दी) के श्रयब यात्री इब्न हौकल ने गुजरात के राजा वल्लभराय का नाम लेकर लिखा है—"उदाहरणोंवाली पुस्तक (किताबुल् श्रम्साल वाला) राजा।" श्रौर श्रयबी में उदाहरणोंवाली पुस्तक यही कलेला दमना समभी जाती है। याकूबी ने लिखा है कि राजा दाबशलीन के समय में बेदपा पिरडत ने यह पुस्तक लिखी थी। श्रीर श्रौर फरिश्ता में लिखा है कि जिस समय सुलतान महमूद ने गुजरात पर चढ़ाई की थी उस समय गुजरात का जो राजा राजगही पर से हटाया गया था, उसके वंश का नाम बोदा बशलीन था।

र सफ़रनामा इब्न होक़ल ; ए० २२७।

र पहला खंड ; पृ० ६७।

# मो॰ ज़खाऊ की भूल

इग्डिया नामक पुस्तक की भूमिका में प्रो० जखाऊ ने इब्न. नदीम के आधार पर "बेदपा फिल् हिकमत" (बुद्धिमत्ता के सम्बन्ध में बेद्पा की पुस्तक) का नाम लिया है; अर्ौर अपनी समम से जांच करके यह बतलाया है कि वेदपा वास्तव में वेद व्यास हैं जो वेदान्त के त्राचार्य श्रौर प्रवर्त्तक थे । इस लिये बुद्धिमत्ता के सम्बन्ध में बे<mark>द्</mark>पा की जो पुस्तक है वह वेदान्त है। फिर इस भ्रमात्मक त्र्यनुमान पर एक और अनुमान खड़ा कर लिया है कि मुसलमानों में एकेश्वर-वाद या ईश्वर के एक होने के सम्बन्ध में जो सिद्धान्त है, वह इन्हीं वेद न्यास के वेदान्त के अनुवाद से आया है। र हम यह मानते हैं कि बाद के सूकी सम्प्रदाय के मुसलमानों पर वेदान्त का प्रभाव पड़ा था ; पर हम यह नहीं मान सकते कि इतने दिनों पहले ही अरबों और मुसल-मानों को वेदान्त का किसी प्रकार का ज्ञान न था। पहले के मुसलमान सुिकयों पर के एकेश्वरवाद पर एलेक्जेंड्रिया के नव-श्रकलातूनी दर्शन का प्रभाव अवश्य पड़ा है। जो हो, यहाँ इस सिद्धान्त के इतिहास से हमारा कोई मतलब नहीं है, बल्कि इब्न नदीम के इस वाक्य से पूर्वी विद्यात्रों के उक्त विद्वान् को जो भ्रम हुत्रा है, हम वह भ्रम दूर करना चाहते हैं। ज्ञान और उपदेश की जो बातें बुद्धिमत्ता और चतुराई के उदाहरणों श्रौर कहानियों श्रादि के द्वारा समभाई जाती हैं, उन्हें श्ररवी में "हिकमत" कहते हैं। बेदपा की पुस्तक से यहाँ उसी कलेला दमना का अभिप्राय है, जिसका बनानेवाला उसके फारसी अनुवाद के श्रारम्भ में बेद्पा पंडित बतलाया गया है<sup>२</sup> श्रीर जिसमें कहानियों

र "इंडिया की भूमिका; पृ० ३३।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> याक्नूबी ; पहला खंड ; पृ० ६७ ।

श्रौर उदाहरणों के द्वारा ज्ञान श्रौर बुद्धिमत्ता की बातें बतलाई गई हैं। श्रौर इसी लिये इन्त नदीम ने बेदपा की इस हिकमतवाली पुस्तक का नाम कथाश्रों श्रौर कहानियों के प्रकरण में लिया है, दर्शन के प्रकरण में नहीं लिया है।

जो हो, यह वह महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसकी बातें भारतवासियों के मस्तिष्क से निकली हैं और जो अरबों के प्रयक्ष से संसार के कोने कोने में फैल गई है। बैह्ननी लिखता है—"अब्दुझह बिन मुकफ्ता ने जो मजूसियों या अग्निपूजकों के "मानी" नामक सम्प्रदाय का अनुयायी था, मूल पुस्तक के अनुवाद में अपने विचारों और धार्मिक विश्वास के अनुसार कई जगह पाठ बदले हैं। मैं हृदय से यह चाहता था कि मुमें इसकी मूल पुस्तक पंचतन्त्र का शुद्ध और ज्यों का त्यों अनुवाद करने का अवसर मिलता।" पर जान पड़ता है कि बैह्ननी को ऐसा अनुवाद करने का अवसर नहीं मिला। इस पुस्तक का अरबी में बहुत प्रचार है; और वह अब तक कहीं कहीं बालकों को पाठ्य पुस्तक के हृत प्रचार है जाती है।

भारतीय ज्ञान और बुद्धिमत्ता की दूसरी पुस्तक का नाम "बोज आसफ व बलोहर" है। इसकी प्रसिद्धि तो कलेला दमना से कम है, पर इसका महत्व और श्रेष्ठता उससे कहीं बढ़कर है। इब्न नदीम ने इसका उल्लेख उन भारतीय कहानियों के प्रकरण में किया है, जिनका अरबी में अनुवाद हुआ था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि बोज आसफ से बुद्ध का अभिप्राय है। पुरानी कारसी में "दाल" या "द" के स्थान पर "जाल" या "ज" लिखते थे। इस लिये बोद आसफ की जगह बोज आसफ हो गया। इस शब्द के अन्त में जो "सफ" है, वह जखाऊ के कहने में अनुसार "सत्व" है। बोधिसत्व का कारसी में बोजासफ हो गया

१ किताबुल् हिन्द ; पृ० ७६ ( लन्दन )।

है। कुछ विशेष अवसरों पर "वाव" या "व" जैसे रोमन की, अरबी में "फें" या "फ" हो जाता है। बलोहर शब्द का मूल जखाऊ साहब पुरोहेतर या पुरोहित समभते हैं। इस पुस्तक में बुद्ध के जन्म श्रीर शिज्ञा आदि की कथा है; और बतलाया गया है कि किस प्रकार संयोग से एक घटना हो जाने के कारण संसार से उनका मन हट गया था। इसका समाचार पाकर सरन्दीप से किस प्रकार एक योगी व्यापारी के भेस में इनके पास आया था और गुरु शिष्य दोनों में सृष्टि के गृढ़ रहस्यों के सम्बन्ध में कथात्रों, कहानियों, उपमात्रों श्रीर उदाहरणों श्रादि के रूप में ऐसी बातें श्रीर प्रश्नोत्तर हुए थे, जिनसे बुद्ध का सन्तोष हो गया था। अरबी से यह पुस्तक अनेक भाषात्र्यों में फैली और धार्मिक चेत्रों में लोगों ने इसे इतना अधिक पसन्द किया कि ईसाई लोग यह कहने लगे कि यह तो हमारे ही सम्प्रदाय के एक महात्मा की बनाई हुई है। मुसलमानों के एक सम्प्रदाय ने इस पुस्तक के बड़े ऋंश को लेकर यह कहना आरम्भ किया कि यह तो हमारे एक इमाम का बनाया हुआ है। इखवानुस सफा नाम की पुस्तक हिजरी चौथी शताब्दी में बनी थी। उसमें कुछ तो धर्म की बातें हैं और कुछ दर्शन की; और इस दृष्टि से वह बहुत महत्व की पुस्तक है कि वह विचारशीलों की एक विशेष शाखा की पुस्तक है और एक गुप्त सभा के सदस्यों ने इस ढङ्ग से लिखी थी कि मानो इसमें बहुत ही गुप्त और रहस्य की बातें हैं। इस्लाम के एक सम्प्रदाय के लोग इसे ऋपना एक बड़ा धर्म-प्रनथ सममते हैं। बोजासक और बलोहर की इस पुस्तक के कई अध्याय इस इखवानुस सका में मिला लिए गए हैं। श्रायः तीस बरस हुए, बिहार के स्वर्गीय मौलवी श्रब्दुल गनी साहब वारिसी ने श्ररवी से बहुत ही सीधी और बढ़िया उर्दू में इसका ऋतुवाद किया था। मुफ्ते ऋच्छी तरह याद है कि जब इस पुस्तक का यह उद्देश्यनुवाद छपा और वह मेरे प्रिय

श्रभिभावक के पास श्राया, तब मैं श्ररबी की साधारण पस्तकें पढ़ता था। मैंने श्रपने श्रभिभावक से इस पुस्तक के देखने की इच्छा प्रकट की। पर उन्होंने यह कह कर पुस्तक नहीं दी कि तुम इसे पढ़कर संसार से विरक्त हो जाश्रोगे श्रीर लिखना पढ़ना छोड़ दोगे। उनकी यह बात सुनकर मेरी इच्छा श्रीर भी बढ़ गई श्रीर मैं उसे पाने के लिये "श्रपराध" तक करने को तैयार हो गया। रात को जब वे सो गए, तब मैं उनके टेबुल पर से चुपचाप वह पुस्तक उठा लाया। सवेरा होते होते मैंने उसे समाप्त कर दिया श्रीर फिर ले जाकर वहीं टेबुल पर रख दिया। उस दिन से श्राजतक मैं उस पुस्तक को संसार की उन बहुत थोड़ी श्रीर चुनी हुई पुस्तकों में सममता हूँ जो पापियों के हृदयों पर भी प्रभाव डालकर उनमें घर कर लेती हैं। उसमें कुछ ऐसे प्रभावशाली उदाहरण भी हैं, जो हमको श्राज ईसा मसीह के वचनों में मिलते हैं; श्रीर हम नहीं कह सकते कि ये मोती पहले किस समुद्र के तल से निकले हैं।

अन्त में हम उन दो मुसलमान विद्वानों के सम्बन्ध की भी कुछ बातें बतला देना चाहते हैं जो भारतवर्ष में सैर करने के विचार से नहीं बल्कि यहाँ की विद्यात्रों और गुणों की गंगा से लाभ उठाने के लिये आए थे और सफल मनोरथ होकर यहाँ से लौटे थे।

### तनूखी

इनमें से पहला व्यक्ति शेख मुहम्मद बिन इस्माईल तन्खी है। सम्भवतः इसका समय हिजरी तीसरी शताब्दी (ईसवी नवीं शताब्दी) होगा। यह ज्योतिषशास्त्र का प्रसिद्ध पंडित था। यहाँ से यह अपने शास्त्र के बहुत से अद्भुत ज्ञान लेकर लौटा था।

<sup>&#</sup>x27; तबकातुल् उमम; काजी साइद श्रन्दलसी; पृ० ४६ (बैरूत); श्रखबारुल् हुकमा; कफ्ती; पृ० ८५ (मिस्र)।

दुःख है कि इस विद्वान् के सम्बन्ध की कुछ विशेष बातों का पता नहीं चलता। यदि स्पेन का मुसलमान इतिहास-लेखक काजी साइद इसका उल्लेख न करता, तो शायद लोग इसका नाम भी न जान सकते।

## बैरूनी

दूसरा विद्वान प्रसिद्ध पंडित और गिणितज्ञ . ख्वारिजम ( आधुनिक खीवा ) का रहनेवाला अबू रैहान बैह्ननी है। इस विद्वान को भिन्न भिन्न जातियों के विचारों, धार्मिक विश्वासों और सिद्धान्तों आदि के जानने का बहुत शाँक था। इस लिये इसकी बनाई हुई पुस्तकों में से शायद ही कोई ऐसी पुस्तक हो जिससे इसके इस शाँक का पता न चलता हो। इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत में आने से पहले भी इसने भारतवर्ष और उसकी विद्याओं के सम्बन्ध में पुराने प्रनथकारों के द्वारा बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उसके समय तक अरबी विद्याएँ और मुसलमानों के विद्या विषयक अन्वेषण अपनी चरम सीमा तक पहुँच गए थे। इन लोगों ने हिन्दुओं, ईरानियों और यूनानियों से जो विद्याएँ सीखी थीं, उनकी इन्होंने बहुत अधिक उन्नति भी की थी। इन्होंने बहुत से अमात्मक सिद्धान्तों के अम दूर किए थे, और उनमें जो दोष इन्हों दिखाई दिए थे, वे भी इन्होंने निकाल दिए थे। बैह्नी को नई नई बातें जानने का बहुत शौक था, और केवल इसी शौक के कारण उसने भारतवर्ष की अनेक विद्याएँ सीखी थीं।

अभी स्पष्ट रूप से यह पता नहीं चलता कि वह भारतवर्ष में कब आया था और यहाँ कितने दिनों तक रहा था और कहाँ कहाँ घूमा था। हाँ, लोग यह जानते हैं कि वह सन् ४०८ हि॰ में ख्वारियम से ग़जनी आया था, और सन् ४२३ हि॰ में ग़जनी में ही उसने अपनी किताबुल् हिन्द नाम की पुस्तक पूरी की थी। इससे तीन वर्ष पहले

सन् ४२० हि० में सुलतान महमूद राजनवी की मृत्यु हो चुकी थी। श्रव ऐसा जान पड़ता है कि वह सन् ४०८ हि॰ से सन् ४२२ हि॰ तक अर्थात प्रायः बारह तेरह बरस तक यहाँ रहा था। फारसी में दुर्रतुल अखबार नाम की एक पुस्तक है जिसमें विज्ञान और दर्शन का इतिहास है। यह पस्तक अली बिन जैद बेहकी (मृत्यु सन् ५६५ हि॰) की अरबी पुस्तक तितम्मा सफवानुल् हिकमत का अनुवाद है। उस पुस्तक में लिखा है-"इसने (बैरूनी) भारत में चालीस बरस बिताए थे।" यदि यह समय ठीक हो तो मानों इसने पहले पहल सन् ३८३ हि॰ में यहाँ पैर रखा था, श्रीर उस समय तक ग़जनवी वंश का अस्तित्व भी नहीं था। पर बैक्ती के जीवन की और घटनात्रों के सनों से मिलान करने पर इसका इतना पहले भारत में श्राना ठीक नहीं जान पड़ता। यद्यपि भारत में इसने पंजाब श्रौर सिन्ध से आगे यात्रा नहीं की , पर किताबुल हिन्द में इसने भारत का जो भूगोल दिया है, उसमें उसने पूरे भारत को नाप दिया है, और क़ानून मसऊदी नाम की दूसरी पुस्तक में, जो इसके थोड़े ही बरसों बाद लिखी थी। भारत के सभी बड़े बड़े नगरों के देशान्तर और अन्नांश दिए हैं।

जो, हो, भारत में वह उस समय आया था, जब इस देश में सुलतान महमूद की चढ़ाइयों के कारण हलचल मची हुई थी। पर ठीक उसी समय विद्या और गुण का यह दूसरा सुलतान बहुत ही

<sup>ै</sup> यह पुस्तक फ़रवरी १६२६ ई० से लाहौर की श्रोरिएन्टल कालिज कैं भैगज़ीन के परिशिष्ट रूप में प्रकाशित होने लगी है। मूख पुस्तक पर उसका नाम केवल "दरविलाद" लिखा है। पर सम्पादक ने उक्त "तितम्मा" से लेकर इस नाम के बाद "हिन्द" शब्द बढ़ा दिया है।

<sup>🎙</sup> किताबुल् हिन्द; पृ० ११ ( लन्दन )।

शान्ति और सुख से अकेला विद्या-विषयक विजय प्राप्त करने में लगा हुआ था और इस राजनीतिक लड़ाई भिड़ाई और उपद्रव से मन ही मन क़ढ रहा था। " जैसा कि डाक्टर ज़लाऊ ने लिखा है, उसने किताबुल् हिन्द् लिखकर एक तो मुसलमानों को यह सौभाग्य प्रदान किया कि उनके धर्म के एक व्यक्ति ने ऐसी पुस्तक लिखी जिसने यूनानी राजदूतों श्रौर चीनी यात्रियों के भारत सम्बन्धी वर्णनों को पुराना और रही कर दिया; और दूसरी ओर भारत पर यह एहसान किया कि उसकी पुरानी संस्कृति, पुरानी विद्यात्रों ख्रौर पुराने विचारों को संसार में स्थायी रहने दिया। उस समय भारत को अपनी विद्यात्रों के सम्बन्ध में जो त्राभिमान था, उसके विषय में बैरूनी की एक बात याद रखने के योग्य है। वह लिखता है-"हिन्दु श्रों को अपने सिवा और लोगों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। उनका यह पक्का ं विश्वास है कि हमारे देश के सिवा संसार में और कोई देश नहीं है और न कोई दूसरी जाति इस संसार में बसती है, और न हमारे सिवा ऋौर किसी के पास कोई विद्या है। यहाँ तक कि जब उनका ख़ुरासान या फारस के किसी विद्वान का नाम बतलाया जाता है, तब वे उस नाम बतानेवाले को मूर्ख और अयोग्य समभते हैं।" फिर कहता है-"यदि ये लोग दूसरी जातियों से मिलें जुलें, तो उनका यह भ्रम दूर हो सकता है।" फिर कहता है-"पुराने समय के हिन्दू पंडित ऐसे नहीं थे। वे दूसरी जातियों से भी लाभ उठाने में कमी नहीं करते थे। वराह मिहिर कहता है कि यूनानी या यवन लोग चाहे अपवित्र और म्लेच्छ हों, पर फिर भी उनकी विद्या के कारण उनका आदर करना चाहिए।" आगे चलकर बैरूनी कहता है-"जब तक मैंने भारतवासियों की भाषा नहीं सीखी थी, तब तक तो

<sup>ै</sup> बैरूनी की किताबुल् हिन्द की भूमिका।

में उनके सामने शिष्यों की तरह बैठता था। पर जब मैंने उनकी भाषा कुछ कुछ सीख ली और मैं उन्हें ज्योतिष तथा गिएत के नए सिद्धान्त और नई नई बातें बतलाने लगा, तब वे चिकत हो गए और स्वयं मुम्म से सीखने लगे और आश्चर्य से पूछने लगे कि तुम किस पंडित के शिष्य हो ? किर जब मैं उनकी विद्या सम्बन्धी योग्यता की बुटियाँ दिखलाने लगा तब वे मुम्मे जादूगर और परोचदर्शी समम्भने लगे और मुम्मे "विद्यासागर" कहने लगा।"

बैक्ती सब से बड़ा काम यह किया कि हिन्दुओं और मसलमानों के बीच विद्या विषयक दूत का काम किया। उसने अरवों और ईरानियों को हिन्दुओं की विद्याओं का ज्ञान कराया और हिन्दुओं को अरबों तथा ईरानियों के नए नए अन्वेषणों से परिचित कराया। उसने अरबी जाननेवालों के लिये संस्कृत से और संस्कृत जाननेवालों के लिये अरबी से पुस्तकों का अनुवाद किया, और इस प्रकार उसने वह ऋण चुकाया जो भारत का बहुत दिनों से अरबी भाषा की विद्याओं और विज्ञानों पर चला आताथा। उसने भारत के सम्धन्ध में तीन प्रकार की पस्तकों लिखीं। एक अरबी से संस्कृत में दूसरी संस्कृत से अरबी में और तीसरी भारतीय विद्याओं और सिद्धान्तों की छान बीन और जाँच पड़ताल के सम्बन्ध में।

बैरूनी ने भारतवासियों के लिये जो पुस्तकें लिखीं, उनकी सूची इस प्रकार है—

- (१) भारतवर्ष के ज्योतिषियों के प्रश्नों के उत्तर।
- (२) काश्मीर के पंडितों के दस प्रश्नों के उत्तर और उनके सन्देहों का विवरण।
  - (३) इस्तरलाब या नत्तत्रयन्त्र पर एक निबन्ध।

<sup>&#</sup>x27; किताबुल् हिन्द ; पृ० १२।

- (४) बतलीमूस की "मजस्ती" का अनुवाद ।
- (५) उक्लैदिस या युक्तिड की समस्याएँ।
- (६) गिएत ज्योतिष् पर एक पुस्तक।

इसने दूसरे प्रकार की जो पुस्तक अरबी जाननेवालों के लिये लिखी थीं, वे इस प्रकार हैं—

- (१) किताबुल् हिन्दः भारतवासियों के विश्वासों, विद्यात्रों त्रौर त्रान्वेषणों का संन्तिप्त वर्णन।
  - (२) ब्रह्मगुप्त के पुस्तक का अरबी में अनुवाद ।
  - (३) ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म (स्फूट) सिद्धान्त का त्र्यनुवाद।
- (४) चन्द्र प्रहण और सूर्य प्रहण के सम्बन्ध में भारतीय अन्वेषणों का अनुवाद।
  - (५) भारत की अंक विद्या की पुस्तक।
  - (६) गणित सिखलाने के लिये भारत के चिह्नों का वर्णन।
  - (७) भारतीय त्रैराशिक का त्रानुवाद ।
  - (८) सांख्य का अनुवाद ।
  - (९) पतंजलि का अनुवाद।
- (१०) वराह मिहिर की लघुजातक नामक पुस्तक का अनुवाद।
- (११) बसुदेव के फिर से संसार में आने के सम्बन्ध में एक निबन्ध। (इससे कदाचित् लेखक का अभिप्राय श्रीकृष्ण के अवतार से है।) आदि आदि।

तीसरे प्रकार की प्रतकें ये हैं-

(१) सिद्धान्त आर्यभट और खंडाखंड आदि भारतीय ज्योतिष् की पुस्तकों को संस्कृत से अरबी में जो अनुवाद हुए थे, उन अनुवादों में अनुवाद को अथवा मृल में लेखकों से जो भूलें हुई थीं, एक पुस्तक में वे भूलें इसने ठीक की थीं।

- (२) सिद्धान्त पर पाँच सौ पृष्ठों की एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम "जवामि उल् मौजूद व खवातिरुल् हुनूद" है।
- (३) एक निवन्ध इस विषय पर लिखा था कि भारत में श्रंकों के लिखने की जो प्रथा है, उससे अरबी में श्रंक लिखने की प्रथा श्रिधक शुद्ध है।
- (४) एक पुस्तक में भारत के ज्योतिष्सम्बन्धी सिद्धान्तों की भूलें सुधारी थीं। उसका नाम था "फिल् इरशाद इला तसहीहिल् मबादी ऋलल् नमूदारात।" कानून मसऊदी के पाँचवें प्रकरण में बैरूनी ने भारत के नीचे लिखे नगरों का ऋचांश ऋौर देशान्तर बतलाया है—लोहारो ( लाहौर ), त्रोस्तान ( त्र्यवस्थान, जो काश्मीर का राज नगर था।) नेपाल ( कहता है कि यह भारत और तिब्बत के बीच में एक रचित स्थान है।), वैहिन्द (यह सिन्ध की तराई में भारत का एक प्रसिद्ध नगर था।), स्यालकोट, मुलतान, तेज (बलोचिस्तान का बन्दरगाह ), सोमनाथ, नहलवाला ( नहरवाला ), खम्भात, विहार, (मालवा) उडजैन, भड़ौच (मध्य भारत में ) कालिंजर, माहोरा (मथुरा), कन्नौज (कहता है कि कन्नौज का राज्य देश के मध्य भाग में है। यहाँ बड़े बड़े राजाओं की राजधानी थी। यह गंगा के पश्चिम है।), मारी (यह कन्नौज के राज्य की आजकल की राजधानी है।) ग्वालियर का किला, लोबरानी, देवल (सिन्ध का बन्द्रगाह), खजुराहा, घ्रयोध्या, बनारस ( बनारस ; कहता है कि यह पवित्र नगर है और आजकल यहीं हिन्दुओं की सब विद्याओं का केन्द्र है।), लंका टापू, जमकोट, तंजौर, सिंहलदीप, मनकरी ( महानगरी )।

भारत में बैरूनी ने एक और बहुत बड़ा काम यह किया था कि पृथ्वी की गित नापी थी। अरबों में मामूँ रशीद ने हिजरी तीसरी शताब्दी के आरम्भ में पृथ्वी की गित की नाप कराई थी। अब उस बात को दो सौ बरस बीत चुके थे। बैरूनी को इस प्रकार की बातों

की जाँच करने का बहुत शौक था। पर इस काम के लिये ख्वारिड़म या अफ़ग़ानिस्तान में उसको ऐसा मौके का मैदान नहीं मिला था। संयोग से भारत में उसको ऐसा मैदान मिल गया, जिसके एक ओर पहाड़ भी था। इस लिये उसने इसी मैदान में अपने हन्दसी (इंजीनियरी) के हिसाब से पृथ्वी के घेरे का हिसाब लगाया था।

ज्योतिष् और त्राकाश के नच्चतों की विद्या के सम्बन्ध में
मुसलमानों पर भारत और संस्कृत का जो ऋण था, वह ऋण उन्होंने
अकबर और मुहम्मद शाह के समय में चुकाया था। "जीचळालगबेगी"
नाम की एक पुस्तक थी, जिसमें वे सब बातें दी हुई थीं जो मुसलमानों
ने आकाश के नच्चतों के सम्बन्ध में जाँच करके जानी थीं; और मरागा
नामक स्थान में तैमूर वंश की जो वेधशाला थी, उसमें जिन नई बातों
का पता लगा था, उनका भी उस पुस्तक में वर्णन था। अकबर ने उस
पुस्तक का संस्कृत में अनुवाद कराया था। फर मुहम्मद शाह के
समय में जब राजा जयसिंह ने दिल्ली, बनारस और जयपुर में
वेधशालाएँ बनवाई, तब अरबी की ज्योतिष् विद्या की अच्छी अच्छी
पुस्तकों का संस्कृत में अनुवाद कराया था। व

### गम्भीर खेल

विद्या और विज्ञान की ठोस पारिभाषिक बातें और विषयों के विवेचन सुनते सुनते शायद उपिश्वत सज्जनों की तबीयत घबरा गई होगी; इस लिये अन्त में खेल की विसात बिछाता हूँ, जिसमें थोड़ी

<sup>ै</sup> कानून मसऊदी। इसकी हाथ की लिखी प्रति मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय में देखी थी।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> आईन अकबरी।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> सबहतुक् मरजान फ्री तारीखे हिन्दोस्तान ; श्राज़ाद बिलग्रामी।

देर तक कहनेवाले श्रीर सुननेवाले दोनों का जी बहले। संसार में दो खेल बहुत प्रसिद्ध हैं—एक शतरंज और दूसरा चौसर। ये दोनों ही खेल भारतवासियों के दिमाग से निकले हैं। अरब लेखकों में से सब से बढ़कर याक बी ने इस विषय पर लिखा है। उसने बतलाया है कि ये कोरे खेल ही नहीं हैं, बल्कि गणित और नचन्न विद्या के सक्ष्म सिद्धान्तों पर इसका त्राधार है फिर उसने इन सिद्धान्तों का विवेचन करते हुए बतलाया है कि यह बिसात वास्तव में समय के परिवर्त्तन का चित्र है। चौसर की बिसात, चौसर के चिह्नों श्रीर चौसर के खेल में श्राकाश की राशियों, ३६० दिनों, हर दिन के २४ घंटों, १२ घंटे के दिन और १२ घंटों की रात का पूरा चित्र है। शतरंज का आधार कुल ६४ घरों, फिर ३२, फिर १६, फिर ८ और फिर ४ घरों पर है। लेकिन गिएत के इन दाँव-पेचों के सिवा इस बात पर बहुत ही कम विचार किया गया है कि ये दोनों खेल भारत की दो धार्मिक या दार्शनिक विचार-धारात्रों (शाखात्रों) की सचक हैं। चौसर इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य सब प्रकार से विवश है और त्राकाश तथा नचत्रों के चकर जो कुछ चाहते हैं, वही उससे कराते हैं। संसार चेत्र में कोई आदमी स्वयं अपनी इच्छा और विचार से पैर नहीं उठाता, बल्कि वह कोई और ही है, जो उससे बलपूर्वक पैरे उठवाता है। हमारा लाभ और हानि किसी दूसरे के हाथ में है। इसके विरुद्ध शतरंज इस बात का प्रमाण है कि संसार में जो कुछ होता है, वह मनुष्य अपने प्रयत्नों का ही फल है। उसकी हार और जीत, सफलता और विफलता, दोनों उसकी बुद्धि, विचार, समभ बुभ और दौड़ धूप पर निर्भर है। तालपर्य यह कि संसार की जिन समस्याओं का ऋौर किसी प्रकार निर्णय नहीं हो सकता, ये दोनों खेल उन समस्यात्रों के विद्वत्तापूर्ण निर्णय हैं। यक्त्वी ने लिखा है कि पहले एक पंडित ने चौसर बनाकर एक राजा की भेंट की थी; और इसके द्वारा भाग्य और मनुष्य की परवशता के सिद्धान्त की पृष्टि की थी। इसके बाद एक दूसरे पंडित ने शतरंज बनाकर राजा को भेंट की, जिससे यह सिद्ध होता था कि मनुष्य के हाथ में ही सब कुछ है; वह जो चाहे, वह कर सकता है। मतलब यह कि इन दोनों खेलों ने यह सिद्ध कर दिया कि जिस प्रकार मनुष्य अपने गम्भीर तकों और दार्शनिक विचारों की सहायता से भाग्य और पराक्रम के प्रश्न का निपटारा नहीं कर सका है, उसी प्रकार खेलों के तकों से भी वह प्रकृति के इस खेल का पता नहीं लगा सकता।

शतरंज का खेल निकालनेवाले ने राजा वारानी (इस सम्बन्ध के दो प्रवदा हैं) से जो पुरस्कार माँगा था वह भी हिसाब का एक बहुत ही विलज्ञण खेल हैं। उसने यह पुरस्कार माँगा था कि शतरंज के पहले खाने या घर में गेहूँ का एक दाना रखा जाय, दूसरे में दो दाने रखे जायँ, तीसरे में चार और चौथे में आठ रखे जायँ; और इसी प्रकार हर खाने या घर में उससे पहले के घर के दानों से दूने दाने रखे जायँ; और इस प्रकार सब घर पूरे कर दिए जायँ। यों देखने में राजा को यह पुरस्कार बहुत साधारण जान पड़ा; पर जब इसका हिसाब लगाया गया, तब इतनी बड़ी रकम हो गई कि उतनी रकम देना राजा के बस का काम नहीं था। याकूबी और मसऊदी ने इसका पूरा हिसाब लगा कर बतलाया है। यदि वह पूरा पूरा हिसाब यहाँ दिया जाय, तो यह खेल की विसात गिणत की पाठशाला हो जायगी।

ये दोनों खेल हिजरी पहली शताब्दी में ही ईरान से अरब पहुँच चुके थे; और इनमें से चौसर तो शायद इससे भी और पहले

<sup>ै</sup> इसका पूरा वर्णन याकूबी के पहले खंड के पृ० ६८-१०४ में दिया है। साथ ही देखो मसऊदी; पहला खंड; पृ० १६० (लीडन)।

ही पहुँच चुकी थी; क्योंकि हदीसों में इसका नाम श्राया है। श्रौर इसके बाद दूसरी शताब्दी में शायद अब्बासी वंश के शासन के समय शतरंज का भी ऋरब में प्रचार हुआ था। इस सम्बन्ध में इस्लाम के बड़े बड़े विद्वानों की हिजरी दूसरी शताब्दी की सम्मितियाँ मिलती हैं। स्वयं शतरंज शब्द के सम्बन्ध में ईरानवालों का यह कहना है कि यह शब्द हमारे यहाँ का है श्रीर इसका मूल हश्तरंज है।' क्योंकि इसमें त्राठ खाने या घर होते हैं। पर यह ईरानियों की ख़ुली जबरद्स्ती है। शतरंज नाम भी भारतवासियों का ही रखा हुआ है। इसका मूल चतुरंग<sup>२</sup> (चार ऋंगोंवाला) है। फिर यद्यपि इसको मोहरों का नाम शाह (बादशाह), फरजीन (वजीर), श्रौर प्यादा आदि रखकर ईरानियों ने उसपर अधिकार कर लिया है, लेकिन फिर भी दो चीजें ऐसी बची हुई हैं जिनसे यह बात पूरी तरह से सिद्ध हो जाती है कि यह खेल भारत का ही है। ये दोनों चीजें हाथी और रुख हैं। हाथी तो खैर भारत का चिह्न ही है; पर रुख नाम की सवारी भी, जिसका संस्कृत रूप रथ है. भारत के बाहर नहीं मिल सकती। जाँच करनेवाले बड़े बड़े विद्वानों का कहना है कि चतुरंग के खेल का उल्लेख रामायण आदि में भी मिलता है। इरानियों के सिवा यूनानियों, रूमियों, मिस्त्रियों या यलियों श्रादि दूसरी पुरानी जातियों ने भी इस खेल पर अपना अधिकार जतलाया ; पर जाँच के न्यायालय में भारत के सिवा और किसी का अधिकार नहीं माना

९ याकूबी ; पहला खंड ; पृ० १०१ ( लीडन )।

सवाउस् सबील फी मारफितिल् मौलिद बद्दलील ; प्रो० ( ग्रब
 डाक्टर ) श्रानिल्ड ।

<sup>ै</sup> देखो एन्साइ्च्लोपीडिया ब्रिटैनिका; ६ठा खंड पृ० १०० "चेस" ( Chess ) शब्द ।

गया। साथ ही यह बात भी भूल नहीं जानी चाहिए कि चाहे पहले ईरान में इसका नाम हरत-रंज रहा हो और चाहे भारत में चतुरंग रहा हो, पर अरबी ने इन्हीं अच्चरों को उलट फेरकर अपनी भाषा में जो नाम (शतरंज) रखा, वहीं नाम इस समय ईरान में भी है और भारत में भी।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> उक्त प्रन्थ ; खंड ग्रीर पृष्ट ।

# धार्मिक सम्बन्ध

## ं लेखक त्रौर ग्रन्थ जिनका त्राधार लिया गया है

इस विषय में जो बातें कही जायँगी, वे उन सब प्रन्थों से तो ली ही गई हैं, जिनके नाम पहले आ चुके हैं; उनके सिवा नीचे लिखी और चार नई पुस्तकें भी हैं।

- (१) हिजरी दूसरी शताब्दी में यहिया बिन खालिद बरमकी ने भारतवर्ष के सब धर्मों का एक विवरण तैयार कराया था, जिसे संचिप्त करके इब्न नदीम ने अपनी किताबुल् फ़ेहरिस्त में मिला लिया था। इस समय संसार में उसका यही संचिप्त रूप मिलता है।
- (२) वैतुल् मुकदस अर्थात् जेरूसलम के एक अरव विद्वान्, दार्शनिक, व्याख्याता और इतिहास-लेखक मुतह्हर विन ताहिर मुकदसी (सन् ३३५ हि०) ने किताबुल्बद्य वत्तारीख नाम की एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी थी, जो उसके स्मारक स्वरूप है। यह पुस्तक सन् १८९९ ई० में पेरिस छ: खंडों में प्रकाशित हुई थी। इसमें एक प्रकरण भारत के धर्मों के सम्बन्ध में भी है।
- (३) तीसरी चीज अब्बुल् अब्बास ईरान शहरी की किताबु इयानात है, जिसकी मूल प्रति तो इस समय कहीं नहीं मिलती, पर जिसके उद्धरण बैह्ननी की किताब उल् हिन्द में हैं। इसमें अधिकतर बौद्धों के सम्बन्ध की बातें थीं।
- (४) इन सब से बढ़कर महत्व की पुस्तक अब्दुलकरीम शहरिस्तानी (सन् ४६९-५४९ हि०) की "मिलल व नहल" है, जो कई बार युरोप, मिस्र और बम्बई में छप चुकी है।

इनके सिवा अब्दुल काहर बरादादी (सन् ४२९ हि०; १०३७ ई०) की मिस्र में छपी हुई ''अल्फिरक बैनल् फिरक" ( इस्लामी सम्प्रदायों का इतिहास), और मुर्त्तजा जैदी की किताबुल् मोतजिला से, जिसे प्रो० त्रार्नेल्ड ने हैदराबाद के दायरतुल् मत्रारफ से प्रकाशित कराया था, कई भिन्न भिन्न विषय लिए गए हैं।

# श्ररब और तुर्क, अफग़ान तथा मुग़ल विजेताओं में श्रन्तर

श्रागे बढ़ने से पहले एक बात की श्रोर पाठकों का ध्यान दिलाना श्रावश्यक जान पड़ता है। भारत में जो तुर्क, श्रफ़ग़ान श्रौर मुग़ल विजेता श्राए, वे सब मुसलमान थे; इस लिये उनकी सभी कारिवाइयों का जिम्मेदार इस्लाम सममा जाता है। पर हमें सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो तुर्क विजेता भारत में श्राए थे, उनके कुछ खास श्रफ़सरों या पदाधिकारियों को छोड़कर श्रौर लोग जाति की सामृहिक दृष्टि से इस्लाम के प्रतिनिधि नहीं थे श्रौर न उनके राजकीय सिद्धान्तों का इस्लाम की शासन-प्रणाली या शासन सिद्धान्तों के साथ कोई सम्बन्ध था। उनके श्रधिकतर तुर्क पदाधिकारी नए बनाए हुए मुसलमान दास थे, जो इस्लाम के शान्ति श्रौर युद्ध के नियम शायद जानते भी नहीं थे।

जिस देश में आकर गजनवी वंश का राज्य स्थापित हुआ था, वह देश इस्लामो राज्य की सीमाओं का सब से आखिरी कोना था। वहाँ इस्लाम ने अभी अच्छी तरह पैर भी नहीं जमाया था। सुल्तान मह-मूद की सेना में जो सिपाही भरती होकर आए थे, वे राजनी, खिलजी, तुर्कों और अफगानों के भिन्न भिन्न वंशों या दलों के थे। उसकी सेना में कुछ हिन्दू भी मिले हुए थे। तुर्क कबीलों की यह दशा थी कि वे प्रायः मुसलमान नहीं थे। वे दासों के रूप में हजारों का

<sup>ै</sup> कामिल इब्न श्रसीर ; नवाँ खंड ; पृ० १३४ (बरेल, लीडन, सन् १८६२ ई०)

संख्या में विकते थे और बादशाह या अमीर लोग उनको मोल लेकर और मुसलमान बनाकर सेना में भरती करते थे। अथवा वे लोग आप छट मार करने की इच्छा से मध्य एशिया से निकलकर इस्लामी देशों में चले आते थे, मुसलमान होकर भिन्न भिन्न बादशाहों या अमीरों की सेना में भरती होते थे और आगे चलकर सेना में बड़े बड़े पद पाते थे, यहाँ तक कि बादशाह भी बन जाते थे। अलप्तगीन और सुबक्तगीन, जिन्होंने इस गजनवी राज्य की जड़ जमाई थी, इसी प्रकार के तुर्क दास थे। सुलतान गोरी के उत्तराधिकारी अल्तमश आदि भी थे। इसके कुछ ही बरसों के बाद जिन सलजूकी तुर्कों ने विशाल सलजू की राज्य स्थापित किया था, वे इसी समय में इस्लामी देश में आकर मुसलमान हुए थे। सुलतान महमूद की सेना की भी यही दशा थी। तुर्किस्तान और ट्रान्स-काकेशिया के तुर्क रजाकार आकर उसकी सेना में मिल गए थे, जिनमें से अधिक लोग प्रायः इसी समय मुसलमान हुए थे।

मुग्ल उस समय तक मुसलमान ही नहीं हुए थे। वे हिजरी सातवीं शताब्दी तक काफिर सममे जाते थे। य्रालाउद्दीन खिलजी (मृत्यु सन् १९६ हि०) के समय तक सेना में मुग्ल लोग मुसलमान बनाकर नौकर रखे जाते थे। य्रालाउद्दीन खिलजी की त्राज्ञा से एक बार एक ही समय में चौदह पन्द्रह हजार नए बनाए हुए मुसलमान सिपाही मारे गए थे। है

यद्यपि अफ़ग़ानों के बड़े बड़े नगरों में इस्लाम फैल गया था, पर स्वयं अफ़ग़ान अभीतक मुसलमान नहीं हुए थे और वे काफिर ही समक्षे

<sup>ै</sup> तारीख फ़रिश्ता ; पहला खंड ; पृ० २६-३२ ( नवलकिशोर प्रेस )

र उक्त प्रनथ श्रीर खंड ; पृ० २४ ( नवलकिशोर )

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> उक्त ग्रन्थ ग्रौर खंड; पृ० १२० ( नवलिकशोर )

जाते थे। यद्यपि खास काबुल का बादशाह हिजरी तीसरी शताब्दी के आरम्भ में अर्थात् राजनवियों से सौ बरस पहले मुसलमान हुआ था, लेकिन अफ़राानों के प्रायः कबीले या दल महमूद राजनवी के ही समय में मुसलमान होने लगे थे। व

इनके सिवा ग़ोरी कबीले हिजरी चौथी शताब्दी के मध्य तक, अर्थात् ग़जनिवयों की उत्पत्ति के बाद तक, मुसलमान नहीं हुए थे। अ और मुलतान महमूद से पहले उस समय तक उन प्रान्तों में न तो इस्लामी पाठशालाएं थीं न इस्लामी शिचाओं का प्रचार हुआ था और न मुसलमान विद्वान फैले थे। इन्हीं सब कारणों से उन जातियों के उस समय के रंग ढंग, युद्ध सम्बन्धी सिद्धान्तों और शासन-प्रणाली को इस्लामी नहीं कहा जा सकता।

इसके विरुद्ध जो अरब विजेता एक सौ बरस के अन्दर ही अन्दर एक आर शाम की सीमा पार कर के मिस्र और उत्तरी अफिक़ा के रास्ते स्पेन तक पहुँच चुके थे और दूसरी ओर इराक़ के रास्से से खुरासान तक और ईरान तथा तुर्किस्तान पार कर के एक ओर काशर आरे दूसरी ओर सिन्ध तक जीत चुके थे, ऐसे लोग थे जिनमें इस्लाम की शिचाओं का पूरा पूरा प्रचार था। युद्ध के सम्बन्ध में इस्लाम के जो नियम थे, उनका वे पूरा पूरा पालन करते थे। कहीं कहीं अफसरों में कुछ ऐसे वृद्ध भी थे जो इस्लाम के पैराम्बर मुहम्मद साहब के साथ

<sup>ै</sup> कामिल इब्न श्रसीर; नवाँ खंड; पृ० २१८।

र फुत्हुल् बुल्दान ; बिलाज़्री ; पृ० ४०२ ( लीडन )।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> का मिल इब्न ग्रसीर; नवाँ खंड; पृ० २१८ ( लीडन )।

<sup>\*</sup> इब्न हौका का यात्रा-िवरण ; पृ० ३६३ । कामिल इब्न असीर ; नवाँ खंड पृ० १४६ ; ( लीडन ) और तारीख बैहक़ी ; पृ० १२७ ( कलकत्ते से प्रकाशित )।

भी रह चुके थे; और ऐसे तो बहुत से लोग थे जिन्होंने उनके समय में होने का सौभाग्य प्राप्त किया था। इस लिये उन लोगों का आचार व्यवहार और शासन की प्रणाली तथा सिद्धान्त खेंबर से आनेवाली जातियों के सिद्धान्तों आदि से बिलकुल अलग थे।

सन् ९३ हि० में क़ुतैबा ने समरकन्द जीता था। उस समय उसके आस पास के प्रान्तों के रहनेवाले लोग बौद्ध थे। कतीबा ने किसी कारण से ( कदाचित् आर्थिक कठिनता के कारण ) विवश होकर उन बौद्धों की मूर्त्तियों को जलाकर उनसे सोना और चाँदी निकालना श्रावश्यक समभा। पर इसके लिये उसने उन मूर्त्तियों को जबरदस्ती तोड़कर जला नहीं दिया, बल्कि सफ़ाई के साथ सन्धि की शत्तों में एक शर्त्त यह भी रख ली थी कि उन मूर्तियों पर मुसलमानों का अधिकार हो जायगा श्रौर वे उसे जिस प्रकार चाहेंगे, काम में ला सकेंगे। दूसरे पच्च ने यह बात मान भी ली थी। पर जब मूर्त्तियों को जलाने का समय आया, तब तुर्क बादशाह ने कहा कि मुक्त पर आपका उपकार है; इस लिये मैं पहले से ही आपको सचेत कर देना चाहता हूँ कि श्राप इन मूर्तियों को न जलावें। क्योंकि इनमें से कुछ मूर्तियां ऐसी हैं जो यदि जलाई जायँगी, तो अवश्य ही आपका नाश हो जायगा। क़ुतैबा ने कहा कि यदि ऐसा है, तो मैं इन्हें स्वयं अपने हाथ से जलाऊँगा। इसके बाद उसने आप ही अपने हाथ से उन मूर्त्तियों में आग लगाई; श्रीर जब उसका कोई बुरा फल नहीं हुआ, तब बहुत से तुर्कों का मूर्त्ति-पूजा पर से विश्वास हट गया श्रीर वे मुसलमान हो गए।

<sup>ृ</sup> इस ऐतिहासिक घटना का विस्तृत वर्णन तारीख तबरी, खंड म, पृ० १२४६ (लीडन) श्रीर कामिल इब्न श्रसीर, खंड ४, पृ०४०४ (लीडन) में है। श्रीर श्राख़िर का श्रंश फुत् हुल् बुल्दान, बिलाज़ुरी (लीडन) पृ०४२१ में है।

युद्ध में संयोग से जो कुछ विशेष घटनाएँ हो जाती हैं या अवसर आ जाते हैं, उनको छोड़कर अब्बक, उमर, उस्मान और अली इन खलीकाओं और मुहम्मद साहब के साथियों के समय में जिन लोगों से कोई समम्मौता या सिन्ध हुई, उनके उपासना-मिन्द्रों को कभी अरबों ने ठेस भी न लगने दी। ईरान के अग्निमिन्दर उसी प्रकार प्रज्वलित रहे। पैलेस्टाइन, शाम, मिस्र और इराक के मिन्दर, जो मूर्त्तियों से पटे पड़े थे, उसी प्रकार शंखों की ध्वनियों से गूँ जते रहे, यद्यपि ये नए बनाए हुए मुसलमान तुर्क विजेता उनसे अधिक दीन इस्लाम के जोशीले ग़ाजी और शरस्र के सच्चे माननेवाले नहीं थे और न हो सकते थे।

मुसलमानों को छोड़कर यदि दूसरी जातियों से अरब लोग जिल्या लेते थे, तो उसके सिवा वे उनसे केवल उपज पर खिराज या राजकर ही लेते थे। इन दोनों करो के सिवा वे उन लोगों से और कोई कर या महसूल नहीं लेते थे। पर तुर्क, अफगान और मुगल लोग अपनी धार्मिकता के आवेश में आकर मुसलमानों के सिवा दूसरी प्रजा से जो जिजया वसूल करते थे, उसके साथ ही वे और तरह के उससे दसगुने महसूल या कर अपनी मुसलमान और ग़ैर-मुसलमान प्रजा से लेते थे। पर इस्लाम के शासन-सिद्धान्तों में, जिसे अरब लोग बराबर मानते रहे और जिनपर वे बहुत दिनों तक चलते रहे, केवल दो ही प्रकार के महसूल या कर थे। मुसलमानों से जकात (सम्मित्त का कुछ अंश) और अप्र (पैदावार का दसवाँ भाग) और ग़ैर-मुसलमानों से जिजया और खिराज।

वास्तिवक बात यह है कि इस्लाम ने संसार की समस्त जातियों को चार भागों में बाँटा था (१) मुसलमान (२) ऋहले किताब या धार्मिक प्रन्थोंवाले; अर्थात् वे लोग जो किसी ईश्वरीय धार्मिक शिचा या सम्प्रदाय के माननेवाले हैं, जिसका उल्लेख करान में है।

(३) ऋहले किताब मुशाबह ( ऋहले किताब के तुल्य ) ऐसी जातियाँ जो यह कहती तो हैं कि हम किसी 'ईश्वरीय धार्मि क शिचा के अनुसार चलती हैं. पर जिनका करान में नाम नहीं त्राया है। इस लिये वे जातियाँ निश्चित रूप से अहले किताब तो नहीं मानी जा सकती, पर उनके सम्बन्ध में इस प्रकार का अनुमान अवश्य होता है। और (४) क्रफार या वह जातियाँ जो किसी ईश्वरीय धार्मिक शिचा के श्रनुसार नहीं चलतीं। इस्लाम ने श्रपने इस्लामी शासन में विना जाति और देश का विचार किए समस्त मसलमानों के समान अधिकार माने हैं। अहले किताब के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि जिजया चुकाने के बाद उन्हें मुसलमानों के सब प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। उनका जबह किया हुआ जानवर खाया जा सकता है; उनकी लड़िकयों से मुसलमान लोग निकाह कर सकते हैं; और उनके जीवन, धन, सम्पत्ति, धर्म और मन्दिरों आदि की रत्ता का राज्य जिम्मेदार होता है। तीसरे वर्ग अर्थात अहल किताब के तुल्य लोगों को भी सब । प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं; और वे केवल श्रहले किताब के समान ही नहीं बल्कि स्वयं मुसलमानों के भी समान होते हैं। उनके सम्बन्ध में केवल यही बन्धन है कि मुसलमान उनका जबह किया हुआ जानवर नहीं खायँगे और न उनकी लड़-कियों से निकाह कर सकेंगे। जब किसी दूसरी जाति पर इस्लाम का राज्य स्थापित हो, तब इस आधार पर सबसे पहला कर्त्तव्य यह है कि यह देखा जाय कि वह जाति इन चार विभागों से किस विभाग में आती है। पर दःख है कि ख़ैबरवाली जातियाँ अन्त तक इस बात का निर्णय न कर सर्की। एक ओर तो ये लोग हिन्दुओं से जिज्ञया लेने के लिये आग्रह करते थे, जो केवल अहले किताब या कुरान में लिखी हुई जातियों श्रौर उनके तुल्य तीसरे वर्ग की जातियों से लिया जा सकता था; और दूसरी ओर वे उनके मन्दिरों और धार्मिक अधिकारों

की रज्ञा का वचन नहीं देते थे, जिज्ञया लेने के बाद जिसका वचन देना श्रीर जिसकी रज्ञा का भार लेना श्रावश्यक हो जाता था। यहाँ तक कि सुलतान श्रावाद्दीन खिलजी (सन् ६९६ हि०) के समय तक भी इस बात का निर्णय नहीं हो सका था कि हिन्दु श्रों की गिनती ऊपर के चार विभागों में से किस विभाग में की जाय। श्रीर यह सारी दुर्दशा इसी प्रकार की दो-रुखी कार्रवाई के कारण होती थी। पर श्राव लोगों ने ड्योंही सिन्ध में पैर रखा, त्योंही इस बात का तुरन्त निर्णय कर दिया कि इस्लामी राज्य में हिन्दु श्रों का स्थान इन चारों विभागों में से किस विभाग में है।

# अरब विजेता हिन्दुओं को श्रहले-किताब के तुल्य समभते थे।

सिन्ध को जीतता हुआ जब अरब सेनापित मुहम्मद बिन क्रासिम सिन्ध के प्रसिद्ध नगर अलरोर ( अलोर ) में पहुँचा, तब नगर-निवासियों ने कई महीनों तक चढ़ाई करनेवालों का बहुत जोरों से सामन किया। पर पीछे से मेल कर लिया और उसमें दो शर्ते सामने रखीं। एक तो यह कि नगर के किसी आदमी की हत्या न की जाय; और दूसरी यह कि हमारे मन्दिरों पर किसी प्रकार की विपत्ति न आने पावे। मुहम्मद बिन क़ासिम ने जब इन शत्तों को मंजूर किया, तब जो शब्द लिखे थे, उनका आशय इस प्रकार है—

"भारतवर्ष के मन्दिर भी ईसाइयों और यहूदियों के उपा-सना-मन्दिरों और मजूसों या अग्निपूजकों के अग्निमन्दिरों के ही समान हैं।"

र तारीख़ फ़ीरोज़शाही; जियाए बरनी; पृ० २६०-६१ (कलकत्ता) श्रीर तारीख़ फ़रिश्ता; पृ० ११० (नवलिकशोर)।

सिन्ध के सब से पुराने श्रावी इतिहास के फारसी श्रानुवाद चचनामें में यह घटना इस प्रकार लिखी गई है—

"मुहम्मद बिन क़ासिम ने बरहमनाबाद (सिन्ध) के लोगों की प्रार्थना मान ली और उनको आज्ञा दी कि वे सिन्ध के इस इस्लामी राज्य में उसी हैसियत में रहें, जिस हैसियत में इराक़ और शाम के यहूदी, ईसाई और पारसी रहते हैं।"

इस प्रकार एक अरब विजेता ने स्पष्ट रूप से इस बात की घोषणा कर दो थी कि हिन्दुओं को मुसलमानों के राज्य में वही अधिकार प्राप्त हैं, जो इस्लामी क़ानून के अनुसार प्रायः किसी स्वर्गीय धार्मिक शिचार के अनुयायी लोग या अहले-किताब को प्राप्त हैं। उसने उनके मन्दिरों को भी वही स्थान दिया था, जो इस प्रकार के अहले-किताब या उनके तुल्य जातियों के मन्दिरों या उपासनागृहों को इस्लाम के क़ानून के अनुसार प्राप्त है। सिन्ध की विजयों के इतिहासों से पता चलता है कि अरब विजेताओं ने अपनी शर्तों का पूरा पूरा ध्यान रखा था। बौद्ध धर्म के एक अनुयायी ने एक अवसर पर एक हिन्दू राजा को परामर्श दिया था—

"हम भली भाँति जानते हैं कि मुहम्मद क़ासिम के पास हज्जान का इस आशय का आज्ञापत्र है कि जो शरण माँगे उसको शरण दो। इस लिये हमको विश्वास है कि आप यह उचित समभेंगे कि हम उससे सिन्ध कर लें; क्योंकि अरब लोग ईमानदार हैं और एक बार जो कुछ निश्चय कर लेते हैं, उसका सदा पालन करते हैं।"

सिन्ध का पहला स्थान देवल का बन्दरगाह था, जिसपर श्ररबा ने श्राक्रमण किया। वहाँ का सबसे ऊँचा भवन बौद्धों का मन्दिर

र चचनामा ; ईलियट ; पहला खंड ; पृ० १८६ ।

रै चचनामा ; ईलियट ; पहला खंड ; पृ० ११६।

था। मुहम्मद क़ासिम ने किलेवालों को नगर का फाटक खोलने पर विवश करने के लिये मन्दिर के सबसे ऊँचे कँगूरे पर, जो बाहर से दिखलाई पड़ता था, तोप का गोला फेंका। पर जब नगर का फाटक खुल गया, तब उसने वह मन्दिर नष्ट नहीं किया। यहाँ तक कि बौद्धों के नष्ट हो जाने के बाद भी हिजरी तीसरी शताब्दी तक यह मन्दिर बचा था। खलीका मोतिसम (सन् २१८-२७ हि०) के समय में इसका एक भाग जेलखाने के काम में लाया गया था। मुहम्मद कासिम ने स्वयं इस नगर में अपनी अलग मसजिद बनवाई थी। इसी प्रकार जब उसने नैकाँ भी जीत लिया, तब वहाँ भी मन्दिर के सामने अपनी अलग मसजिद बनवाई विवास कासाने अपनी अलग मसजिद बनवाई।

## मुलतान का मन्दिर

इसी प्रकार मुलतान का विशाल मन्दिर भी, नगर पर अरबों का अधिकार हो जाने के बाद भी बल्कि अरबों के तीन सौ बरसों के शासन काल में भी, ज्यों का त्यों बना रहा और तीन शताब्दियों तक बराबर अरब यात्री उसे देखने के लिये बहुत शौक से जाते थे। जिस अन्तिम व्यक्ति ने इसका वर्णन किया है (बुशारी) वह सन् ३०५ हि० के लगभग इसे देख गया है। अरबवालों ने इस मन्दिर से राजनीतिक और आर्थिक दोनों प्रकार के लाभ उठाए। राजनीतिक लाभ तो यह उठाया कि जब कोई राजा मुलतान पर चढ़ाई करने की तैयारी करता था, तब अरब अमीर उसको यह कहकर उरा देता था कि यदि तुमने इधर आने का विचार किया, तो हम यह मन्दिर मिट्टी में मिला

<sup>&#</sup>x27; बिला जुरी ; पृ० ४३७।

<sup>ै</sup> उक्त प्रनथ और पृष्।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> चचनामा ; इलियट ; पृ० १४८।

देंगे। यह सुनकर चढ़ाई करनेवाले लोग रुक जाते थे। श्रौर श्रार्थिक लाभ यह उठाया कि सारे भारत से लोग इस मन्दिर में दर्शन करने के लिये श्राते थे; श्रौर यहाँ श्राकर दिच्छा। श्रौर भेंट श्रादि चढ़ाते थे। श्रूरब श्रमीर वह धन श्रपने खजाने में रख लेते थे श्रौर उसीसे इस मन्दिर के सब खर्च चलाते थे श्रौर पुजारियों के वेतन श्रादि चुकाते थे।

अरब यात्रियों ने मुलतान के इस मन्दिर का पूरा पूरा वर्णन किया है। इस मन्दिर में बहुत अधिक चाँदी और सोना था। लोग दो दो सा अशर्षियों का अगर यहाँ जलाने के लिये भेजते थे; और वह अगर पुजारी लोग अरब व्यापारियों के हाथ बेच डालते थे। इस मन्दिर की मूर्ति भी बहुत अधिक बहुमूल्य थी। उसकी दोनों आँखों की जगह पर बहुमूल्य रक्ष जड़े थे और सिर पर सोने का मुकुट था। तात्पर्य यह कि प्रायाः सन् ३७५ हि० तक अरब अमीरों के शासनकाल में यह मन्दिर ज्यों का त्यों बचा था, बल्कि पूरी रौनक पर था। पर जब अबू रैहान बैक्ती सन् ४०० हि० के बाद यहाँ आया तब उसने देखा कि इस मन्दिर के स्थान पर जामा मसजिद बनी हुई है। इस परिवर्त्तन का कारण उसने यह लिखा है—

"जब मुहम्मद बिन क्रासिम ने मुलतान जीत लिया, तब उसने देखा कि इस नगर की इतनी बसती और धन सम्पत्ति का कारण यही मन्दिर है। इस लिये उसने उस मन्दिर को ज्यों का त्यों छोड़ दिया

<sup>ै</sup> इस्तख़री के आधार पर मुत्रजमुख् बुल्दान; याकूत; आठवाँ खंड; पृ० २०१ (मिस्र)।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> श्रबुज़ैद सैराफ्री का सफरनामा ( यात्रा-विवरण ) ; पृ० १३०।

सफ़रनामा बुशारी मुक़द्दसी जो श्रहसनुत तकासीम के नाम से
 प्रिसद्ध है। ए० ४८३ (लीडन)।

श्रीर उसकी मूर्ति के गले में गौ की हड़ी बाँधकर मानो अपनी श्रोर से इस बात का प्रमाण दे दिया कि मैंने यह मूर्त श्रोर मन्दिर किसी श्रद्धा या धार्मिक विश्वास के कारण नहीं छोड़ रखा है। उसने मुसलमानों के लिये श्रलग जामा मिस्जिद बनवाई। फिर जब मुलतान पर क्ररमती (शीश्रा मुसलमानों का एक मार्गच्युत सम्प्रदाय) लोगों का श्रिधकार हुत्रा, तब जहम बिन शैवान ने यह मन्दिर तोड़ दिया श्रीर पुजारियों को मार डाला। इसकी इमारत को, जो ईट की थी श्रीर ऊँची जगह पर थी, जामा मसजिद बना दिया; श्रीर पहली (मुहम्मद बिन क्रासिमवाली) जामा मसजिद में इस लिये ताला लगा दिया कि वह उसके विरोधी सम्प्रदाय उमैयावालों की बनवाई हुई थी श्रीर उससे इन लोगों की भारी शत्रुता थी। फिर जब सुलतान महमूद ने मुलतान जीत कर क्ररमतियों को नष्ट कर दिया, तब इस जामा मसजिद को बन्द कर के फिर श्रमली मुहम्मद बिन क्रासिमवाली जामा मसजिद खुलवा दी; श्रीर श्रव उस मन्दिर की जगह खाली मैदान है।" व

इस सम्बन्ध में विलाजुरी ने, जो हिजरी तीसरी शताब्दी के अन्त में था, एक विलज्ञ् बात यह लिखी है कि लोग इस मूर्त्ति को हजरत अयुव की मूर्त्ति समभते थे ( पृ० ४४ )।

## अधिकार और सम्मान

सिन्ध के जीते जाने के बाद कुछ ब्राह्मण मिलकर मुहम्मद बिन क्रांसिम के पास गए थे। मुहम्मद क्रांसिम ने उन लोगों का अच्छा

<sup>ै ि</sup>न्ध की विजयों के सम्बन्ध में जितनी पुस्तकें हैं, उनमें से किसी में इस घटना का उल्लेख नहीं है। न जाने बैरूनी ने यह घटना कहाँ से ली है।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> किताबुल् हिन्द ; बैरूनी ; पृ० ५६।

श्रादर किया। श्राह्मणों ने उससे यह कहा कि हिन्दुश्रों में जैसा दस्तूर है, हमारी जाति का स्थान श्रीर सब जातियों से ऊँचा रखा जाय। जाँच करने के बाद मुहम्मद क़ासिम ने इन लोगों की यह बात मान ली श्रीर इनको राज्य के सब पदों पर स्थान दिया। श्राह्मणों ने इसके लिये बहुत धन्यवाद दिया; श्रीर गाँव गाँव घूमकर श्रपने हाकिमों के गुण गाए; श्रीर उन्हें जो श्रधिकार मिले थे, उनके लिये सब जगह उनकी बहुत प्रशंसा की।

#### जज़िया

श्चरब श्रमीर ने सब जगह इस बात की घोषणा कर दी थी कि जो चाहे, मुसलमान हो कर हमारा भाई बन जाय; श्रौर जो चाहे, वह जिज्ञया देकर श्रपने धर्म का पालन करे। इस प्रकार कुछ लोग तो मुसलमान हो गए श्रौर कुछ श्रपने पुराने धर्म पर चलते रहे।

चचनामा में लिखा है-

"उनमें से जो लोग मुसलमान हो गए थे वे गुलामी श्रौर जिज्ञया श्रादि से बचे रहे। पर जो लोग श्रपने धर्म पर बने रहे, उनके तीन विभाग किए गए। पहले विभाग के श्रर्थात् धनवान लोग से ४८ दिरम, दूसरे विभाग के या साधारण लोगों से २४ दिरम श्रौर तीसरे विभाग के या ग्ररीब लोगों से १२ दिरम लिए गए। जो लोग मुसलमान हो गए, उनके लिए यह कर माफ कर दिया गया; श्रौर जो लोग श्रपने बाप दादा के धर्म पर बने रहे, उन्होंने जिज्ञया दिया। पर फिर भी उनकी जमीन जायदाद उनसे नहीं ली गई श्रौर वह सब ज्यों की त्यां उन्हों के पास रहने दी गई।"

<sup>&#</sup>x27; चचनामा ; ईलियट ; पृ० १८२-८४।

<sup>ै</sup> चचनामा ; ईलियट ; पृ० १८२।

त्राजकल के हिसाब से एक दिरम श्रिधक से श्रिधक साढ़े तीन श्राने के बराबर होता है। इस लिये धनवानों से यह कर दस रुपये, साधारण लोगों से पाँच रुपये श्रीर ग्रीबों से ढाई रुपये साल के हिसाब से लिया गया होगा; श्रीर इस्लाम में इस सम्बन्ध में जो नियम है, उसके श्रानुसार खियाँ, बच्चे, बुड्ढे, राजकमेंचारी, पुजारी श्रीर शरीर से श्रसमर्थ श्रीर न कमानेवाले लोग इस कर से बचे रहे होंगे। श्रीर मुसलमानों से जित्रया के बदले ढाई रुपए सैंकड़े जकात ली जाती होगी। इसके सिवा जमीन की उपज में से मुसलमानों से उसका दसवाँ भाग श्रीर दूसरे धर्मवालों से निश्चित खिराज या लगान लिया जाता होगा। बस इन दोनों करों के सिवा श्ररबवालों के राज्य में श्रीर कोई कर नहीं था।

## हिन्दू और मस्जिद

अरबों के इस अच्छे न्यवहार का हिन्दुओं पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। जब हिजरी दूसरी शताब्दी में एक स्थान पर से अरबों का राज्य हट गया और फिर उसपर हिन्दुओं का अधिकार हो गया, तब उन्होंने मुसलमानों की मसजिद को नहीं छेड़ा। मुसलमान उसमें नित्य नमाज पढ़ते थे और जुमे या शुक्र के दिन नियम के अनुसार अपने खलीका का नाम लेते थे।

इसके सिवा हिजरी चौथी शताब्दी के अरब यात्री इस्तखरी और इब्न हौकल लिखते हैं कि खम्भायत से चैमूर तक के इलाके हैं जो भिन्न भिन्न राजाओं के राष्य में, पर हर नगर में और हर जगह मुसलमान बसे हुए हैं ओर उनकी मसजिदें हैं, जहाँ वे लोग इकट्ठे होकर नमाज पढ़ते हैं। हिन्दू राजाओं के शासनकाल में खम्भात

<sup>&#</sup>x27; फुत्,हुल् बुल्दान ; बिला ज़ुरी ; पृ० ४४६ ; ( लीडन )

नगर की जामा मसजिद के टूटने और फिर से बनने का मनोरंजक वर्णन आगे किया जायगा।

## हिन्दू धर्म की जाँच

आपस के इस मेल जोल का यह फल हुआ कि अरबों को इस बात की जाँच पड़ताल का शौक होने लगा कि हिन्दू धर्म में क्या क्या बातें हैं। इस लिये यहिया बरमकी ने, जो सन् १७० से १९० हि० तक मन्त्री था, एक आदमी को विशेष रूप से इस लिये भारत भेजा. कि वह यहाँ की दवात्रों और यहाँ के धर्मों का हाल लिखकर ले जाय। उस समय बरादाद की यह अवस्था थी कि वह सभी धर्मों और विश्वासों का अखाड़ा बना हुआ था। अब्बासी वंश के खलीकाओं और कुछ दर्शन-प्रेमी अमीरों के दरबारों में बराबर धार्मिक जलसे और शास्तार्थ, हुआ करते थे। कुछ दिन और समय निश्चित होते थे, जिनमें इस प्रकार के जलसे होते थे: श्रीर हर एक धर्मवाले को इस बात का अधिकार होता था कि वह अपने धर्म के पन्न की बातें सब लोगों के सामने कहे, इस्लाम पर श्रापत्तियाँ करे श्रीर उनके उत्तर सुने । इन जलसों और शास्त्रार्थों में मुसलमान लोग सब से आगे रहते थे और बरामका का वंश विशेष रूप से उन लोगों का संरच्या करता था। सम्भव है कि इसी लिये भारतवर्ष के धर्मों के सम्बन्ध में भी जानकारी रखने की आवश्यकता हुई हो।

जो आदमी इस काम के लिये हिन्दुस्तान भेजा गया था, उसने जो कुछ हाल लिखा था, वह इस समय ज्यों का त्यों नहीं मिलता। पर इब्न नदीम ने, जिसने अपनी पुस्तक इस घटना के ७०-८० बरस बाद लिखी थी, एक ऐसे लेख का वर्णन किया है, जो प्रसिद्ध अरब दार्शनिक याकूब बिन इसहाक किन्दी के हाथ का लिखा हुआ था और जिसपर सन् ३४९ हि० की तारीख पड़ी हुई थी। उस लेख में यह

समाचार लिखा हुआ था कि यहिया बरमकी ने एक आदमी को भारत के धर्मों की जाँच करने और उनका हाल जानने के लिये वहाँ भेजा था। उसका शीर्षक था—"भारत के धर्म और धार्मिक विश्वास।" उसके नीचे संत्तेप में इस सम्बन्ध की कुछ बातें लिखी हुई थीं। इससे श्रनुमान होता है कि यह उसी आदमी के लिखे हुए हाल का संत्तेप है।

उस लेख में सब से पहले गुजरात के राजा बछभराय की राजधानी महानगर के मिन्दर का हाल लिखा है। कहा है कि इसमें सोने, चाँदी, लोहे, पीतल, हाथीदाँत और सब प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों और रह्नों की बीस हजार मूर्त्तियाँ हैं। इसके सिवा सोने की एक मूर्त्ति हैं जो बारह हाथ ऊँची है और जो सोने के सिंहासन पर बैठी हुई है। यह सिंहासन गुम्बद के आकार के सोने के एक कमरे में है। यह कमरा सफेद मोतियों और लाल, हरे, पीले और नीले रंग के रह्नों से जड़ा हुआ है। साल में एक बार इसका मेला होता है, राजा स्वयं वहाँ पैदल जाता और आता है। उसके आगे साल में एक दिन बिल दी जाती है और लोग उसपर अपने प्राण भी निछावर करते हैं— अपने आपको भी बिल चढ़ाते हैं। इसके बाद मूलस्तान (मुलतान) की मूर्त्ति का वर्णन है और फिर दूसरी मूर्त्तियों का हाल लिखा है। फिर भारत के कुछ सम्प्रदायों और उनकी मूर्त्तियों का वर्णन है।

(१) सब से पहले सम्प्रदाय का नाम "महाकालिया" बतलाया है, जो महाकाली को पूजते हैं। महाकाली के चार हाथ होते हैं, नीला रंग होता है, सिर पर बाल होते हैं, दाँत निकले हुए होते हैं; पेट खुला होता है, पीठ पर हाथी की खाल पड़ी रहती है, जिससे लहू की बूँदें टपकती रहती हैं। एक हाथ में अजगर, दूसरे में डंडा और तीसरे में आदमी का सिर होता है; और चौथा हाथ ऊपर उठा हुआ होता है। उसके दोनों कानों में दो साँप और शरीर में दो अजगर लिपटे

हुए होते हैं। सिर पर खोपड़ियों की हड़ियों का मुकुट और गले में उन्हीं हड़ियों की माला होती है।

- (२) दूसरे सम्प्रदाय का नाम "श्रद्दिनयकतियः श्रल् श्रदतबकितयः" (श्रादित्यभक्त) दिया है श्रीर कहा है कि ये लोग सूरज (श्रादित्य) की पूजा करते हैं। इसका स्वरूप यह है कि एक गाड़ी है, जिसमें चार घोड़े जुते हैं। उसके ऊपर एक मूर्त्ति है। वे लोग उसीकी पूजा करते हैं श्रीर उसकी परिक्रमा करते हैं; उसके श्रागे धूप सुगन्धित द्रव्य श्रादि जलाते हैं श्रीर बाजे बजाते हैं। उसके नाम से बहुत सी जायदादें छोड़ी हुई हैं। बहुत से पुजारी हैं जो उस मन्दिर श्रीर सम्मत्ति का प्रबन्ध करते हैं। चारों श्रोर से रोगी लोग यहाँ श्राते हैं श्रीर श्रपनी समभ में वे यहाँ से श्रच्छे होकर जाते हैं।
- (३) तीसरा सम्प्रदाय "चन्दर भक्तयः" (चन्द्रभक्त) है। ये लोग चन्द्रमा की पूजा करनेवाले हैं। इसकी मूर्त्ति का रथ चार हंसों से चलता है। मूर्त्ति के हाथ में एक बहुत बड़ा लाल होता है, जिसको चन्दर केन (चन्द्रकेतु) कहते हैं। चौदहवीं रात (पूर्णिमा) को, जो चन्द्रमा के पूर्ण होने का दिन है, ब्रत रखते हैं। उस रात को उसकी पूजा करते हैं और उस देवता के पास नैवेदा, मद्य और दूध लाते हैं। चाँद की पहली (प्रतिपदा) और चौदहवीं (पूर्णमा) को छतों पर चढ़कर उसके दर्शन करते हैं और मन्त्र पढ़ते तथा प्रार्थना करते हैं।
- (४) चौथे सम्प्रदाय का नान "बकरन्तनिया" है। इस सम्प्रदाय के लोग अपने आपको सिक्कड़ों में बाँधे रहते हैं, सिर

१ इस शब्द का मूल रूप श्रीर इस सम्प्रदाय का कुछ वर्णन श्रागे चलकर ''भिन्नु'' शब्द के श्रन्तर्गत श्रावेगा। दूसरी पुस्तकों में बकरन्तियः की जगह बेकर जैन लिखा है। बुज़र्ग बिन शहरयार ने इनका नाम बेकूर

श्रीर दाढ़ी के बाल मुँड़ाते हैं, केवल एक लँगोटी पहनते हैं श्रीर सारा शरीर नंगा रखते हैं। जो कोई इनके सम्प्रदाय में श्राता है, उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ है, वह सब पहले दान कर दो।

- (५) पाँचवें सम्प्रदाय का नाम गंगा जान्ना (गंगा-यान्नी) है। इस सम्प्रदाय के लोग सारे भारत में फैले हुए हैं। इनके यहाँ यह माना जाता है कि मनुष्य जितने पाप करता है, वह सब आकर गंगा में स्नान करने से धुल जाते हैं।
- (६) छठे "राजपूतिया" (राजपूत) हैं। इनका धर्म राजाआं की सहायता करना है। यह सममते हैं कि राजा के लिये प्राण देना ही भक्ति है।
- (७) एक और सम्प्रदाय है, जिसके लोग बाल बढ़ाते हैं और उनको बट कर मुँह पर जटा बनाकर डाल लेते हैं मुँह के चारों ओर बाल बिखरे हुए होते हैं। ये लोग शराब नहीं पीते और एक पहाड़ पर यात्रा करने जाते हैं। ये लोग स्त्रियों को देखकर भागते हैं और बस्ती में नहीं आते।'

इब्न नदीम के समय या उसके कुछ ही आगे पीछे (सन् ३७५ हि॰) जेरूसलम के एक अरबवका मृतहहिर<sup>२</sup> ने किताबुल् बिद्श्र

या बेकोर बतलाया है (पृ० १४४)। और बैरूनी ने इनको महादेव का उपासक या पूजन करनेवाला कहा है। देखो किताबुल् हिन्द; पृ० ४८।

<sup>&#</sup>x27; किताबुल् फ़ोहरिस्त ; इब्न नदीम ; ए॰ ३४४-४३।

र हाज़ी ख़लीक़ा ने कहा है कि इस पुस्तक का लेखक श्रबू ज़ैद श्रहमद बिन सहल बलाख़ी है। पेरिस संस्करण के सम्पादक ने पहले के कई खंडों पर तो बलख़ी का नाम लिखा है, पर फिर इसे भूल मानकर श्रीर इसकी श्रुद्धि कर के मतहहिर बिन ताहिर का नाम लिखा है।

वत्तारीख नामकी एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें इसका और भी विस्तार पूर्वक वर्णन है। वह वर्णन इस प्रकार है—

"भारत में नौ सौ सम्प्रदाय हैं, पर उनमें से केवल निन्नानवे का हाल माल्स है; और ये सब पैंतालिस धर्मों के अन्तर्गत हैं; और ये सब भी चार सिद्धान्तों में ही परिमित हैं। इनके असल मोटे विभाग दो ही हैं—समनी (बौद्ध) और बरमहनी (ब्राह्मणधर्म)। समनी लोग या तो ईश्वर को नहीं मानते और या ऐसे ईश्वर को मानते हैं, जिसको कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण धर्मवालों के तीन विभाग हैं। एक विभाग तो यह मानता है कि ईश्वर एक है; और पाप और पुण्य दोनोंका फल मिलता है; पर वह यह नहीं मानता कि इस संसार में कोई ईश्वर का भेजा हुआ रसूल या दूत भी आता है। दूसरा विभाग पुनर्जन्म के सिद्धात पर पुण्य और पाप का फल मिलना मानता है; पर न तो वह ईश्वर की एकता मानता है और न रसूल या ईश्वरीय दूत का सिद्धान्त मानता है।"

इसके बाद लेखक ने भारतवासियों की विद्या सम्बन्धी योग्यता का संचिन्न वर्णन किया है। फिर यह बतलाया है कि पुराने समय में जब भारत में अभियोग या मुकदमें होते थे, तब लोग अपनी सचाई का किस प्रकार प्रमाण देते थे। (इससे लेखक का अभिप्राय "दिन्य" से है।) जैसे गरम लोहे को छू लेना आदि आदि। इसके बाद कहता है—

"मुसलमानों को ये लोग अपवित्र समभते हैं। मुसलमान इनकी जिस चीज को छू दें, उसे फिर ये नहीं छूते। गौ को ये लोग माता के समान पूज्य मानते हैं। जो कोई गौ के प्राण लेता है, उसे ये

<sup>ै</sup> चौथा खंड; ए० ६-१६ (पेरिस) तीसरे सम्प्रदाय का वर्णन छूट गुया है।

लोग प्राण-दंड देते हैं। जिसकी स्त्री न हो, वह किसी दूसरे आदमी की स्त्री के साथ सम्भोग कर सकता है, जिसमें वंश चलता रहे। जिसकी स्त्री हो, वह यदि किसी दूसरी स्त्री के साथ बुरा काम करे, तो उसके लिये उसे प्राण-दंड दिया जाता है। जब इनमें से कोई आदमी मुसलमान के हाथ पड़कर फिर लौटकर इनके यहाँ जाता है, तब उसको मारते नहीं, बल्कि उसके सारे शरीर को मूँडकर उससे प्राश्यश्चित्त कर ते हैं। (इसका वही ढंग लिखा है जो अब भी होता है अर्थात् गौ की कुछ चीजों को मिलाकर पिलाना) जहाँ बहुत पास का सम्बन्ध होता है, वहाँ ये लोग ब्याह नहीं करते। ब्राह्मण लोग शराब को भी हराम समस्तते हैं और मारे हुए पशु के मांस को भी।"

इसके बाद हिन्दू देवताओं और उनके भिन्न भिन्न उपासकों का वर्णन दिया है और हर देवता का रूप बतलाया है। फिर महादेव, काली, महाकाली और लिंग-पूजा आदि का हाल लिखा है; और इसके बाद दो नए सम्प्रदायों का हाल बतलाया है जिनमें से एक का नाम जल भक्तियः (जल भक्त) दिया है और कहा है कि ये लोग जल की पूजा करते हैं। दूसरे का नाम अगनीहोतिरयः (अग्निहोत्री) दिया है, जो आग की पूजा करते हैं। ऋषियों का भी वर्णन किया है और कहा है कि ये लोग ध्यान और समाधि लगाकर अपनी बाहरी इन्द्रियों को बिलकुल व्यर्थ कर देते हैं, उनको अपना काम करने के अयोग्य बना देते हैं; और समभते हैं कि हम इस संसार के पदार्थों से जितना ही अलग होंगे, हममें उतनी ही आत्मा

र यहाँ लेखक का अभिप्राय नियोग से हैं; पर जान पड़ता है कि उसने नियोग का ठीक ठीक रूप नहीं समका था ; और इसी लिये इस प्रकार विगाड़- कर उसका वर्णन किया है।—अनुवादक।

की शक्ति बढ़ेगी। अन्त में योगियों और अपने आपको बलिदान देनेवालों का वर्णन किया है।

ब्राह्मणों के विषय में लिखा है कि—"ये लोग गौ की पूजा करते हैं छौर गंगा के उस पार जाना पाप समभते हैं। इनके यहाँ किसी दूसरे को अपने धर्म में लेने की आज्ञा नहीं है।" अन्त में यह लेखक लिखता है—

जो लोग क्रयामत (मुसलमानों और ईसाइयों के विचार के अनुसार न्याय का अन्तिम दिन) और रसूल या ईश्वरीय दूत (कदाचित अवतार से तात्पर्य है) को नहीं मानते, वे भी पाप और पुग्य के फल के रूप को पुनर्जन्म के रूप में मानते हैं; और मूर्ति-पूजा का यह कारण बतलाते हैं कि ईश्वर तो ज्ञान और इन्द्रियों से उपर या परे है और इन्द्रियों से उसका स्वरूप नहीं जाना जा सकता; इसी लिये एक मध्यक्ष की आवश्यकता होती है।

इसके बाद संसार भर के धर्मों की जाँच करनेवाले प्रसिद्ध अब्दुलकरीम शहरिस्तानी का नाम आता है, जिसका समय सन् ४६९ हि० से ५४९ हि० तक है। इसने मतहहिर मुकदसी का वर्णन और भी विस्तार से उद्धृत किया है; और एक नए सम्प्रदाय बरगसबिगयः ( वृच्च भक्त ) का वर्णन किया है, जो वृच्चों की पूजा करता है।

श्रवू रैहान बैरूनी ने किताबुल हिन्द के ग्यारहवें प्रकरण में भारत के सभी धर्मों का वर्णन किया है। साथ ही सब देवताश्रों के स्वरूप श्रौर वर्णन दिए हैं; श्रौर स्वयं मूर्त्त-पूजा के तत्त्व का भी विवेचन किया है; श्रौर लिखा है—"यह मूर्त्त-पूजा भारत के केवल साधारण श्रौर मूर्ख लोगों का धर्म है; श्रौर नहीं तो पढ़े लिखे हिन्दू ऐसा नहीं मानते। फिर गीता के कुछ श्लोक लिखे हैं, जिनमें से एक का

१ मिलल व नहल ; दूसरा रूंड ; श्रन्तिम प्रकरण।

श्वभिप्राय यह बतलाया है—"बहुत से लोग मुक्तको छोड़कर दूसरों को पूजते हैं। मैं उनकी परवाह नहीं करता।" फिर श्रीकृष्ण जी का एक वचन लिखा है, जिसमें उन्होंने श्रर्जुन से कहा है कि जो लोग चन्द्रमा और सूर्य श्रादि की पूजा करते हैं, मैं उनसे श्रप्रसन्न रहता हूँ।"

श्रव सात समुद्र पार स्पेन देश के रहनेवाले एक श्रायव लेखक काजी साइद (मृत्यु सन् ४६२ हि०; १०७० ई०) का "ईमान बिलग्नैव" नामक प्रकरण देखिए। वह श्रपनी पुस्तक तबक्कातुल् उमम में, जिसमें सारे संसार की सभ्य जातियों की विद्यात्रों का इतिहास लिखा है, कहता है—

"हिन्दू जाति की दूसरी सभी जातियाँ सदा से गुणों की खान श्रौर बुद्धिमत्ता का स्रोत सममती रही हैं। " उनमें अनेक सम्प्रदाय हैं। कुछ लोग बाह्मण हैं, कुछ नज्ञ ने पूजा करते हैं। कुछ लोग सृष्टि को सादि और कुछ अनादि मानते हैं। नबी और रसूल को नहीं मानते। पशुश्रों की हत्या करना और उनको कष्ट देना बुरा सममते हैं।" इसके उपरान्त लेखक ने इस बात पर दुख प्रकट किया है कि स्पेन से भारत बहुत दूर है और इस लिये वहाँ की श्रधिक बातें मुभे नहीं माछ्म हैं। इसके बाद विद्यात्रों, विज्ञानों और सिद्धान्तों का वर्णन किया है, जो अरबी के द्वारा भारत से स्पेन तक पहँचे थे।

अरब यात्रियों ने भारत की धार्मिक बातों का जो वर्णन किया है, उसमें अधिकतर मुलतान और सिन्ध के मन्दिरों का ही हाल है। जैसे यह कि मुलतान की प्रसिद्ध मूर्त्ति लकड़ी की थी, उसके ऊपर लाल खाल लिपटी थी, उसकी दोनों आँखों की जगह दो लाल थे और सिर

<sup>&#</sup>x27; तकवकातुल् उमम ; ए० ११-१४ (बैरूत)

पर सोने का मुकुट था। वैरूनी ने बतलाया है कि यह सूर्य देवता की मूर्ति थी, और इसी लिये इसका नाम अदित (आदित्य या सूर्य) था। व

दूसरी बात, जिसका इन अरव यात्रियों ने बहुत घृणा के साथ वर्णन किया है, वह उन मन्दिरों का हाल है, जिनमें देव-दासियाँ रखी जाती थीं। इस प्रकार के मन्दिरों का हाल अधिकतर दिल्ला भारत के यात्रियों ने किया है। पर मुकइसी जो सन् ३७५ हि॰ में भारत आया था। लिखता है कि इस प्रकार के मन्दिर सिन्ध में भी थे।

तीसरी बात जिसका इन यात्रियों ने बहुत अधिक वर्णन किया है, लोगों का अपने आपको बलिदान कर देना है। इस बलिदान का इन लोगों ने ऐसा हाल लिखा है कि जिसको पढ़कर शरीर के रोएँ खड़े हो जाते हैं। गंगा में इवकर प्राण देना तो साधारण सी बात है। इसके सामने सती होनेवाली स्त्रियों का भी वर्णन कम है।

श्रव्युत्तेद सैराफ़ी कहता है—"इन लोगों का पुनर्जन्म पर इतना विश्वास है कि श्रपने श्राप को जलाना चाहता है, तब राजा से श्राज्ञा लेता है श्रोर फिर बाजारों में घूमता है। दूसरी श्रोर खूब श्राग सुलगाई जाती है श्रोर माँम बजाई जाती है। उसके सम्बन्धी उसके चारों श्रोर इकट्ठे हो जाते हैं। फिर फूलों का एक मुकुट बनाकर, जिसमें जलती हुई श्राग रखी रहती है, उसके सिर पर रख देते हैं,

<sup>ै</sup> देखो झहसनुत् तकासीम; मुकद्दसी; पृ० ४८३; श्रौर श्रासारुल विलाद; कज़वीनी; पृ० ८१ श्रादि भूगोल की पुस्तकें।

र किताबुल् हिन्द ; पृ० ४६ ( बन्दन )।

<sup>ै</sup> सुलैमान सौदागर का यात्रा-विवरण श्रीर श्रब्ज़ेंद सैराफ़ी; ए॰ १३०; (पेरिस)।

४ श्रहसन्त तकासीम : पृ० ४८३।

जिससे सिर की खाल जलने लगती है। वह उसी तरह खड़ा रहता है और फिर धीरे धीरे चलकर चिता में कूद पड़ता है।" एक और बात यह कही गई है कि एक आदमी बहुत बड़ी छुरी से अपना कलेजा आप फाड़कर और हाथ डालकर अन्दर से अपना हृदय निकाल लेता है और ये सब काम बहुत ही धैर्य और शान्ति से करता है।

सबसे बढ़कर भीषण दृश्य का चित्र इब्नुल् फक़ीह ने खींचा है। वह लिखता है—"मुलतान में एक आदमी एक मन्दिर में आया। वह अपने सिर और उँगलियों पर तेल में भीगी हुई रूई लपेटे हुए था। वहाँ पहुँचकर उसने उस रूई में आग लगा दी और वे जलती हुई बित्तयाँ उसके शरीर तक पहुँच गईं और वह उसी प्रकार धैर्ये तथा शान्ति के साथ जलकर राख हो गया।"

# ब्राह्मण और समनी इब्राहीम और खि.ज

मुतहहिर मुकद्दसी (सन् ३३५ हि०) ने हिन्दुओं के सब सम्प्रदायों को दो भागों में बाँटा है। उसने एक का नाम ब्रह्मनियः और दूसरे का समनियः वतलाया है। पर विलच्चण बात यह है कि कुछ अरब लेखकों को ब्राह्मण शब्द के रूप की समानता देखकर उससे इतना अनुराग हुआ कि उन्होंने यह मान लिया कि ब्राह्मण वास्तव में हजरत इब्राहीम को माननेवाले हैं; इसी लिये इनको ब्राह्मण कहते हैं। पर शहरिस्तानी ने यह भ्रम दूर किया और बतलाया कि इस शब्द का सम्बन्ध ब्रह्म से है, इब्राहीम से नहीं है। ब्राह्मण के विरोधी दूसरे दल का जो नाम समनियः है, वह वास्तव में अरबी में बौद्धों का नाम

र श्रबुज़ैद का यात्रा-विवरण ; पृ० ११४-१८।

र श्रासारुल् बिलाद ; क़ज़वीनी ; ए० = १।

है। इस सम्बन्ध में विस्तृत बातें आगे चलकर कही जायँगी। बौद्ध लोगों का यह विश्वास है कि महात्मा बुद्ध समय समय पर मनुष्यों का रूप धारण करके इस संसार में आते रहे हैं; इस लिये कुछ अच्छे विचारवाले लोगों ने समानता देने के लिये यह कहना आरम्भ कर दिया कि यह वहीं बुद्ध हैं, जिन्हें मुसलमान लोग खिल्ल कहते हैं।

दो जातियों के बीच इस प्रकार का सम्बन्ध और समानता उस समय स्थापित करने की आवश्यकता होती है, जिस समय दोनों में किसी प्रकार का सममौता होता है और मेल होता है। ये दोनों उदाहरण यही सिद्ध करते हैं कि किसी समय हिन्दुओं और अरब मुसलमानों में इसी प्रकार का समभौता और मेल था।

# इस्लाम के पैगम्बर का आदर करनेवाला एक हिन्दू राजा

सन् १४७ हि० में जब मन्सूर अब्बासी के समय में अली के वंश के उत्साही सैयदों ने राज्य स्थापित करने का विचार किया, तब सिन्ध में भी उसका प्रबन्ध होने लगा। पर पाँसा उलट गया और उन अली के वंश के सैयदों को सफलता नहीं हुई। उस समय उन्हें एक ऐसी जगह की जरूरत हुई, जहाँ वे लोग शरण ले सकते। भारत के मुसलमान वाली ने, जो उन सैयदों से सहानुभूति रखता था, उनसे कहा कि आप लोग घबरायँ नहीं। यहाँ एक राजा है जो ईश्वर के रसूल मुहम्मद साहब का बहुत आदर करता है। आप लोग उसके पास चले जायँ। जब वे लोग वहाँ गए, तब राजा ने बहुत अच्छी तरह उनका स्वागत किया और वे लोग बहुत सुख से वहाँ रहने लगे। रे

१ देखो मिलल व नहल ; शहरिस्तानी।

र कामिल इब्न ग्रसीर ; वाक्रग्रात सन् १४७ हि॰।

#### समनिय:

श्रभी ऊपर समिनयः धर्म का वर्णन श्राया है। वहाँ कहा गया था कि श्ररव लोग बौद्धों को समिनयः कहते थे। मैं बहुत दिनों तक जाँच पड़ताल करने के बाद श्रीर बहुत सी बातों की जानकारी प्राप्त करके तब इस सिद्धान्त पर पहुँचा हूँ।

सबसे पहले इस सम्प्रदाय का नाम अब्दुलकादिर बग्नदादी (जिसकी मृत्यु सन् ४२९ हि॰; १०३७ ई॰ में हुई थी) की कितावल फरक बैनल फिरक में इस प्रसंग में दिखलाई दिया कि इस्लाम के मोतजिला नामक बुद्धिमान सम्प्रदाय के निजाम नाम के एक बड़े इमाम पर उसने यह भूठा अभियोग लगाया है कि उसने नबी को न मानने का सिद्धान्त ब्राह्मणों से सीखा है श्रीर यह सिद्धान्त समनियः से सीखा है कि इस बात का कभी निर्णय नहीं हो सकता कि सत्य क्या है और मिध्या क्या है; क्योंकि दोनों ही पत्तों में बहुत बलवान तर्क होते हैं। फिर मुर्तजा जैदी की किताबुल मोतजिला नामक पुस्तक में पढ़ा-"भारत के समनियः ने हारूँ रशीद के पास इस्लाम पर यह आपत्ति कहला भेजी।" इस वाक्य से मेरा ध्यान इस बात पर गया कि इस सम्प्रदाय का सम्बन्ध भारत से हैं। इसके बाद सिन्ध के सम्बन्ध की बातों की जाँच करते समय समनियः शब्द अनेक बार मिला। मैं ने यह भी देखा कि प्रोफेसर मूलर आदि के आधार पर ईलियट साहब लिखते हैं कि इस शब्द से बौद्धमत वालों का अभिप्राय है और इस शब्द का मूल संस्कृत रूप "अमग्ए" है। ईलियट साहब यह भी कहते हैं कि यूनानी यात्रियों श्रीर इतिहास-लेखकों ने भी इनको सरामिनीस, सरमीनिया और सिमूनी आदि लिखा है।

र ईिलयट कृत इंडिया ; पहला खंड ; पृ० ४०६।

ईिलयट साहब के इस वर्णन से कुछ तो और आगे पता चला; पर उसके बाद इब्न नदीम की किताबुल फेहरिस्त ने इस गूढ़ शब्द का अर्थ बिलकुल साफ कर दिया, जिससे मेरा पूरा सन्तोष हो गया; और मुक्ते यह भी पता चल गया कि यून्तनियों में यह नाम किस प्रकार आया।

### समनियः की जाँच

हम्जा अस्फहानी ने अपनी पुस्तक तारीख मुख्कुल् अर्ज (पृथ्वी के राजाओं का इतिहास) सन् ३५० हि० में या उसके लगभग लिखी थी। यह ईरान और खुरासान के इतिहास की ऐसी पुस्तक है, जो प्रामाणिक मानी जाती है। यह अपनी पुस्तक की भूमिका में लिखता हैं।

"संसार में पहले दो ही धर्म या सम्प्रदाय थे—एक समितयन और दूसरे कैल्डियन (कैल्डियावाले)। समितयन लोग पूरव के देशों में थे। उनमें से कुछ बचे हुए लोग अब भी भारत में कहीं कहीं और चीन में हैं। खुरासानवाले इनको बहुवचन रूप में शमनान और एक वचन रूप में शमन कहते हैं।"

इससे यह पता चल गया कि श्ररकों ने बौद्धों का यह नाम खुरासानियों से सुना श्रौर वही उनमें चल गया। इस्काहानी के इस वर्णन के साथ इन्न नदीम (सन् ३७५ हि०) का नीचे लिखा वर्णन मिलाना चाहिए, जिसमें बहुत सी जानने योग्य बातें भरी हैं—

"मैंने एक ख़ुरासानी के हाथ का लिखा हुआ लेख पढ़ा था, जिसने ख़ुरासान के पुराने समय की और फिर अपने समय की बहुत सी बातें लिखी थीं। यह एक नियमावली के रूप में था। उसमें

९ तारीख़ मुलूकुल् श्रज़ें ; ए० ७ ( बरलिन )।

लिखा था कि समिनियः के पैग़म्बर का नाम बोज आसफ था और पुराने समय में इस्लाम से पहले ट्रान्स-काकेशिया के लोग इसी धर्म के अनुयायी थे। समिनियः शब्द संस्कृत के समनः से निकला है। ये लोग संसार में रहनेवाले सभी लोगों और धर्मों के माननेवालों से अधिक उदार होते हैं। इसका कारण यह है कि इनके पैग़म्बर (मत के प्रवर्त्तक) बोज आसफ ने इनका यह बतलाया है कि सब से बड़ा पाप जो नहीं करना चाहिए और जिसका मनुष्य को कभी विश्वास न रखना चाहिए, यह है कि काई अपने मुँह से "नहीं" न कहे। ये लोग इसी उपदेश पर चलते हैं और "नहीं" कहना इनकी दृष्टि में "शैतान" का काम है और इनका धर्म "शैतान" को दूर करना है।" 'शैतान" का काम है और इनका धर्म "शैतान" को दूर करना है।"

यह अन्तरशः बौद्धमत का चित्र है। ऊपर कहा जा चुका है कि बोज आसफ शब्द बोधिसत्व से निकला है। लोग यह भी जानते हैं कि इस्लाम से पहले मध्य एशिया का धर्म बौद्ध था। इस वर्णन को पढ़ने के बाद इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि समनियः और बौद्ध दोनों एक हैं।

### समनियः के सिद्धान्त

अब्दुलक़ादिर बग़दादी (सन् ४२९ हि०; १०३७ ई०) ने प्रसंगवश समिनयः के एक सिद्धान्त का वर्णन किया है, जिसको अरबी परिभाषा में "तकाफ ओ अदिल्ला" कहते हैं और जो एक प्रकार से "लाअदिरया" अग्नास्टिक (Agnostic) सम्प्रदाय के सिद्धान्त से मिलता जुलता है इस सिद्धान्त का मतलब यह है कि संसार में सत्य

अव फ्रेहरिस्त ; इब्न नदीम ; पृ० ३४४।

र अम्रास्टिक उन लोगों को कहते हैं, जो ईश्वर के श्रस्तित्व या सृष्टि की उत्पत्ति आदि के सम्बन्ध में यह सममकर कुछ भी विचार नहीं करते कि

श्रौर मिथ्या दोनों इस प्रकार मिले जुले हैं कि हर एक वस्तु के श्रस्ति श्रौर नास्ति (हाँ श्रौर नहीं) दोनों अंग हो सकते हैं; श्रौर दोनों में से न तो किसी को गलत कह सकते हैं श्रौर न ठीक कह सकते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि यह सिद्धान्त बुद्ध के कुछ उपदेशों में हैं; पर सब से बढ़कर स्पष्ट रूप में यह जैनियों के यहाँ मिलता है।

बौद्धधर्म का दूसरा सिद्धान्त, जिसपर उस मत का आधार है, यह है कि संसार या जीवन के दुःखों, दोषों या विपत्तियों से छुटकारा मिले। इस दुःख, दोष और विपत्ति को ही इब्न नदीम ने "शैतान" कहा है, जो सब दोषों का केन्द्र है। और उसने यह भी कहा है कि समनियः का धर्म शैतान को दूर करना है; अर्थात् दोषों और दुःखा से छुटकारा पाना है।

शहरिस्तानी ने जो हिजरी पाँचवीं शताब्दी के अन्त (ईसवी ग्यारहवीं शताब्दी) में हुआ था, समनियः की जगह "बुद्" शब्द का व्यवहार किया है; और ऐसा जान पड़ता है कि उसे इस धर्म की पूरी जानकारी थी। वह कहता है—"बुद्" (बुद्ध) से उस अस्तित्व का अभिप्राय है जो न तो जन्म लेकर प्रकट होता है, न ब्याह करता है, न खाता है, न पीता है, न बुद्ध होता है और न मरता है।" यह मानो निर्वाण के बाद की अवस्था का वर्णन है। इसके बाद इसने गौतम बुद्ध के उपदेशों का इस प्रकार वर्णन किया है कि मनुष्य दस प्रकार के पापों से बचे और दस कर्त्तव्यों का पालन करे (यम और नियम)। उसने इनमें से हर एक का वर्णन किया है और लिखा है कि जहाँ तक में इनके सिद्धान्तों को जानता हूँ, इनमें सृष्टि के अनादि होने-

इन सब विषयों में ठीक तरह से कुछ भी जाना नहीं जा सकता। वे केवल भौपदार्थों श्रीर बातों का विवेचन करते श्रीर उन्हीं पर विश्वास रखते हैं।— श्रमुवादक।

त्रौर पूर्व जन्म के किए हुए पाप श्रौर पुराय का फल भोगने में कोई मतभेद नहीं है।

मतहहरि बिन ताहिर ने अरबी भगोल की किसी किताबुल मसालिक (यह इब्न खर्दाजवा वाली किताबुल मसालिक नहीं है, जिसकी रचना हिजरी तीसरी शताब्दी के अनत या चौथी शताब्दी के श्रारम्भ में हुई थी) नाम की पुस्तक से लेकर और इब्न नदीम ने फन्दी के सिवा किसी और के लेख से ज्यों का त्यों एक उद्धरण दिया है, जिसका आशय इस प्रकार है-"समिनयः में दो सम्प्रदाय हैं। एक तो वह जिसका यह विश्वास है कि बुद्ध ईश्वर का पैग़म्बर (द्त) था; श्रौर दूसरे लोगों का यह विश्वास है कि बुद्ध स्ययं ईश्वर था, जो अवतार लेकर इस संसार में प्रकट हुआ था।"<sup>?</sup> वास्तव में इसका अभिप्राय उस मतभेद से है कि बौद्ध मत में ईश्वर का श्रास्तित्व है या नहीं। इस मत का एक सम्प्रदाय ईश्वर के नाम से किसी का अस्तित्व नहीं मानता; और दूसरा ईश्वर का अस्तित्व मानता है। वास्तव में बात यह है कि स्वयं बुद्ध ने यह सिद्धान्त विलकुल गड़बड़ी में रखा है और उसे कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। हिजरी चौथो शताब्दी के अन्त में मुहम्मद ख्वारिजमी कहता है-"समनियः लोग मूर्त्तिपूजक हैं। वे लंकावाले प्रसिद्ध चरणचिह्न श्रीर पुनर्जन्म को मानते हैं; श्रीर यह भी मानते हैं कि पृथ्वी सदा नीचे की त्रोर जा रही है। उनके पैराम्बर का नाम बोज त्रासक है, जिसका भारत में ही जन्म हुआ था। ये लोग भारत और

<sup>ै</sup> मिलल व नहल, शहरिस्तानी, में "मज़ाहिब हिन्द" (भारत के धर्म) का प्रकरण।

र इब्न नदीम ; पृ० ३४७ ; श्रौर किताबुल् बद्यवत्तारीख ;! चौथा खंड ; पृ० १६।

चीन में बसते हैं। कैल्डियन लोग भी अपना सम्बन्ध इसीसे बतलाते हैं।"

प्रसिद्ध ऋरव इतिहास-लेखक और यात्री मसऊदी (सन् ३३३ हि॰) चीन के सम्बन्ध में लिखता है—

"इनका धर्म पहले लोगों का धर्म है और यह एक मत है, जिसका नाम समिनयः है। इनकी पूजा का ढङ्ग वही है जो इस्लाम से पहले कुरैश का था। ये लोग मूर्तियों को पूजते हैं और प्रार्थना करते समय उन्हीं की ओर मुँह करते हैं। इनमें से जो लोग सममदार हैं, वह यही सममते हैं कि मूर्ति प्रायः वैसी ही है जैसा मुसलमानों के लिये किवला है। असल नमाज या उपासना ईश्वर की है। और जो लोग ना समम हैं, वे उन मूर्तियों को ही ईश्वर के समान मानते हैं और उनको पूजते हैं।"

#### बुद्ध का स्वरूप

संसार के सभी मार्ग दिखलानेवालों और धर्म चलानेवालों में शायद एक बुद्ध ही ऐसे महात्मा हैं, जिनका स्वरूप और आकृति उनकी मूर्त्तियों के कारण हजारों बरस बीत जाने पर भी संसार के सामने अब तक रखी हुई है; और अजायबखानों के द्वारा तो संसार के कोने कोने में पहुँच गई है। अरबवाले भी बुद्ध की आकृति और स्वरूप जानते थे। इब्न नदीम ने नीचे लिखे शब्दों में उनका चित्र खींचा है।

र मफ़ातीहुल् उल्म ; ख़्वारिज़्मी ; पृ० ३६ ( लीडन )

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> तारीख़ मसऊदी ; मुरूजुज़ ज़हब ; पहला खंड ; पृ० २६८ ( लीडन )।

<sup>ै</sup> इब्न नदीम ; पृ० ३४७।

"एक आदमी एक सिंहासन पर बैठा है। चेहरे पर बाल नहीं हैं। ठुड़ी नीचे मुकी है। कुछ कुछ मुस्कराहट है। उँगलियाँ कुछ खुली और कुछ बन्द हैं।"

बुद्ध की एक मूर्त्ति बग़दाद भी गई थी। इब्न नदीम ने उसे देखा था। उसपर एक लेख भी खुदा हुआ था।

### बौद्ध मत का विस्तार

अरववाले यह बात अच्छी तरह जानते थे कि बौद्धमत किन किन देशों में फैला हुआ था। अभी ऊपर कहा जा चुका है कि इन्न नदीम जानता था कि खुरासान और ट्रान्स काकेशिया में इस्लाम का प्रचार होंने से पहले बौद्धधर्म था। इसी प्रकार वे लोग यह भी जानते थे कि चीन में भी यही धर्म है और वह भारत से वहाँ गया था। प्रायः अरव यात्रियों ने यह बात कही है। जिस सबसे पहले अरव यात्री का यात्रा-विवरण हमें मिलता है, वह सुलैमान सौदागर (सन् २३० हि०; ८३० ई०) है। वह अपने यात्रा-विवरण में लिखता है—

"चीन के धर्म का मूल भारत में है; और चीनवाले कहते हैं कि हमारे लिये ये बुद्ध की मूर्त्तियाँ भारत ने ही बनाई हैं। इन दोनों देशों के लोग पुनर्जन्म का सिद्धान्त तो मानते हैं, पर दूसरी साधारण बातों में इनमें मतभेद है।"

इसी प्रकार द्त्तिए भारत और टापुओं में भी वे इस धर्म के प्रभाव देखते थे।

९ इब्न नदीम ; पृ० १६।

र सुत्तैमान सौदागर का यात्रा-विवरण ; पृ० ४७ (सन् १८११ में पेरिस में छपा हुआ )।

### भिक्षु

अवू जैद सैराफी ने हिजरी तीसरी शताब्दी के अन्त में दिचिएी भारत, टापुओं और चीन का हाल लिखा था। वह बौद्ध साधुओं का वर्णन करता है और उनका नाम बेकर जी बतलाता है। यह शायद भिक्षु शब्द की खराबी है। इस शब्द का रूप तो भिक्षु शब्द के रूप के समान है ही; इसके सिवा उसने जो वर्णन किया है, वह भी भिक्षुओं के ही वर्णन के समान है। वह लिखता है—

"भारत में एक सम्प्रदाय है, जिसका नाम बेकर जैन है। वे लोग नंगे रहते हैं। उनके बालों की लटें इतनी बड़ी होती हैं कि वे फैलकर उनका नंगापन छिपा देती हैं। उनके नाखून बहुत बड़े बड़े होते हैं। वे उन्हें कटाते नहीं, चाहे वे टूट जायँ। वे सदा नगर नगर घूमा करते हैं। उनमें से हर एक की गरदन में श्रादमी की एक खोपड़ी डोरी में बँधी हुई पड़ी रहती है। जब उनको श्रधिक भूख लगती है, तब वे किसी के द्वार पर खड़े हो जाते हैं। मकानवाला बहुत प्रसन्नता से जल्दी जल्दी पके हुए चावल लेकर श्राता है श्रौर उनको भेंट करता है। वे उसी खोपड़ी में लेकर वह चावल खा लेते हैं। जब उनका पेट भर जाता है, तब नगर से लौट जाते हैं; श्रौर फिर केवल भूख लगने पर निकलते हैं।"

बुजुर्ग बिन शहरयार नाविक ने सन् २०० हिजरी में सरन्दीप से गुजरते समय इस प्रकार के साधुत्रों को देखा था। उसने भी उनका ऐसा ही चित्र खींचा है और उनका नाम बेकोर बतलाया है। उसने लिखा है कि ये लोग गरमी में बिलकुल नंगे रहते हैं और केवल चार अंगुल की लॅंगोटी बाँधते हैं। जाड़ों में ये चटाई ओढ़ते हैं और तरह तरह के रंगों के दुकड़ों को जोड़कर एक कपड़ा सी लेते हैं और

<sup>े</sup> स्रवृज़ैद सैराफ़ीका यात्रा-विवरण (सफ़रनामा); पृ० १२७-२८।

उसीको पहनते हैं। ये अपने शरीर पर जली हुई हड्डी की राख मलते हैं और गले में आदमी की खोपड़ी लटकाए रहते हैं। ये दूसरों को परिणाम की शिचा देने और अपनी दीनता जतलाने के लिये उसी खोपड़ी में खाते हैं।'

पर बैरूनी ने इस प्रकार के साधुत्रों को महादेव का उपासक कहा है और इनका रूप भी इसी से मिलता जुलता बतलाया है। वह भी लिखता है कि ये लोग गले में रुंडमाला डालकर जंगल जंगल घूमा करते थे। र

#### योगी

योगियों और संसारत्यागी साधुओं के हाल भी इन पुस्तकों में लिखे हैं। पर इनमें से सबसे अधिक विलच्चण घटना वह है, जो सुलैमान सौदागर ने ईसवी नवीं शताब्दी के मध्य में अपनी ऑखों देखी थी। वह कहता है—

"भारत में ऐसे लोग भी हैं, जो सदा पहाड़ों और जंगलों में घूमा करते हैं और लोगों से बहुत कम मिलते जुलते हैं। जब भूख लगती है, तब वे लोग जंगल के फल या घास पात खा लेते हैं। " उनमें से कुछ लोग बिलकुल नंग धड़ंग होते हैं। हाँ, चीते की खाल का एक दुकड़ा अवश्य उनपर पड़ा रहता है। मैंने इसी प्रकार के एक आदमी को धूप में बैठे हुए देखा था। सोलह बरस बाद जब मैं फिर उसी ओर से गया; तब भी मैंने उसको उसी प्रकार और उसी दशा में बैठे हुए पाया। मुक्ते आश्चर्य होता था कि धूप की गरमी से उसकी आँखें क्यों न बह गईं।" "

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> अजायबुल् हिन्द ; बुज़्र्गं बिन शहरयार ; ए० १४४ ( ली**ड**न )।

<sup>ै</sup> किताबुल् हिन्द ; पृ० ४८।

<sup>ै</sup> सफ़रनामा सुलैमान सौदागर ; पृ० ४०-४१।

## समनियः और इस्लाम

समिनयः के साथ मुसलमानों के सम्बन्ध खुरासान, तुर्किस्तान श्रोर श्रक्तगानिस्तान से श्रारम्भ होते हैं श्रोर धीरे धीरे भारत तक बढ़ते चले श्राते हैं। यहाँ तक कि बल्ख के नविद्वार (नौ बहार) के पुजारी बरमिकयों से लेकर इन देशों के साधारण बौद्धों ने भी मुसलमान होने में श्रिधक श्रागा पीछा नहीं किया। यही दशा हमें सिन्ध में भी दिखाई पड़ती है। हिजरी पहली शताब्दी (ईसवी सातवीं शताब्दी) के श्रन्त में श्रर्थात् सिन्ध की विजय के कुछ ही वधों के बाद, डिम्मया सम्प्रदाय के धर्मनिष्ठ खलीका उमर बिन श्रब्दुल श्रजीज ने जब सिन्ध के लोगों के नाम मुसलमान हो जाने के लिये पत्र भेजा, तब बहुत से राजा मुसलमान हो गए।

इसी प्रकार मलाबार, मालदीप और कुछ दूसरे टापुओं में भी हमें यही बात दिखाई देती हैं। हमने इस प्रकार की बहुत सी घटनाओं का अपने "हिन्दोस्तान में इस्लाम" नामक लेख में विस्तार सहित वर्णन किया है जो आगे दिया गया है, इस लिये उन बातों को यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

### समनियः श्रोर हसरियः

ऊपर एक जगह यह कहा जा चुका है कि प्रसिद्ध दार्शनिक श्रौर वक्ता निजाम मोतजली पर, जो हिजरी दूसरी शताब्दी के अन्त (ईसवी आठवीं शताब्दी) में हुआ था, और खलीका मामूँ रशीद का गुरू था, उसके शत्रुओं ने कुछ भूठे अभियोग लगाए थे। उनमें

<sup>&#</sup>x27; फ़ुतृहुल् बुल्दान ; बिलाज़ुरी। "फ़तह सिन्ध" (सिन्ध की विजय) का प्रकरण।

से एक अभियोग यह भी था कि वह जवानी में मजसियों और समनियों के साथ रहा था और "तकाकत्रो अदिला" का सिद्धान्त उसने समनियों से सीखा था। साथ ही एक सूची भी दी गई है कि अमुक सिद्धान्त अमुक सम्प्रदाय से और अमुक सिद्धान्त अमुक सम्प्रदाय से सीखा था। जो हो; यह बात कई पुस्तकों में एक ही तरह से लिखी गई है। पर केवल एक शब्द में हर जगह नया पाठ है। सब से पुरानी पुस्तक, जिसमें मुफ्ते ये बातें मिली हैं अब्दल क़ादिर बग़दादी ( मृत्यु सन् ४२९ हि० ; १०३७ ई० ) की किताबुल फरक बैनल फिरक है। इस पुस्तक में यह शब्द समितयः (समनियः) लिखा है। पर एक प्रामाणिक हदीस जाननेवाले ऋौर इतिहास लेखक ने, जिसका नाम समञ्जानी है और जिसकी मृत्य सन ५६२ हि० में हुई थी, यह लेख ज्यों का त्यों उद्धत किया है। पर उसमें समनियः की जगह पर "हसरियः" लिखा है, जैसा कि उसकी किताबुल् श्रान्साब की उस पुरानी प्रति में है, जिसे गब मेमोरियल, लन्दन ने सन् १९१२ ई० में जिंकोग्राफ के द्वारा ज्यों का त्यों छापा है। हसरियः नाम के किसी सम्प्रदाय का अभी तक पता नहीं चला है। श्रौर शायद इसी लिये किसी ने इसको दहरिया कर दिया है, जैसा कि मौलाना शिब्ली के "इल्मुल् कलाम" के उद्धरण में है। पर यह पाठ स्पष्ट और सार्थक है। इस समनियः और हसरियः के अन्तर पर मैं बहुत देर तक विचार करता रहा : और अन्त में ईश्वर की कुपा से एक परिग्णाम पर पहुँच कर मुक्ते पूरा सन्तोष हो गया। वास्तव में समञ्जानी की प्रति में जो इसरियः शब्द है, वह मूल में खिजरियः था। इस खिजरियः शब्द के "खे" और "जाद" पर की दोनों बिन्दियाँ लेखकों ने उड़ा दी हैं, जिससे खिजरियः का हसरियः हो गया। इस परिणाम तक पहुँचने में बीच के जिस सम्बन्ध ने सहायता दी, वह इमाम समत्रानी के समय के दार्शनिक श्रौर हदीस के पंडित

शहरिस्तानी का यह विचार था कि—"बुद्धके विषय में जो बातें कहीं जाती हैं, यदि वह ठीक हों, तो वह बुद्ध उस खिर्ज़ से मिलते जुलते हैं जिनका अस्तित्व मुसलमान ज्योतिषी और मेस्मराइज़र मानते और बतलाया करते हैं।' इससे यह पता चला कि बुद्ध को खिर्ज़ मानकर लोगों ने बौद्ध मतवालों का नाम खिज़रियः रख लिया था। इसीसे समआनी ने निजाम के वर्णन में इस मतवालों का नाम खिज़रियः लिख दिया। इसी आधार पर बरादादी का समनियः और समआनी का खिज़रियः कहना एक ही बात है।

### मुहम्मिरा

अरबी पुस्तकों में बौद्धों का एक तीसरा नाम मुहम्मिरा भी है, जिसका अर्थ है लाल कपड़े पहननेवाले। या तो इससे गेरुए रंग से अभिप्राय हो और या केसरिया रंग से। इस धर्म के साधु इसी रंग से पहचाने जाते थे।

## बुद्ध और बुत

इस अवसर पर एक और शब्द का भी विचार कर लेना आव-श्यक है; और वह शब्द "बुत" है, जिससे बुत-परस्त (मूर्त्तपूजक) और बुतखाना (मिन्द्र) शब्द बने हैं। साधारणतः लोग "बुत" को फारसी का शब्द सममते हैं। पर वास्तव में "बुद्ध" शब्द से बुद और फिर बुद से बुत शब्द बना है। बुद्ध की मूर्त्ति की पूजा हुआ करती थी; इस लिये फारसी में बुद शब्द का अर्थ ही बुत या

<sup>ै</sup> मिलल व नहल ; शहरिस्तानी ; तीसरा खंड ; ए० २४२ मिलल व नहल की इब्न हजन वाली टीका।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> किताबुल् हिन्दु; बैरूनी पृ० १६१।

मूर्ति हो गया। इसी लिये अरबी में इस बुत को "बुद्" कहते हैं और इसका बहुवचन रूप "बुदूह" होता है।

## भारत में सिमली की मृर्त्ति

अरब लोग यह बात अच्छी तरह जानते थे कि मूर्त्तियों आदि के प्राहक लोग अधिकतर भारत के ही लोग होते हैं। इसी लिये लोगों को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि अमीर मुआविया ने (सन् ४६ हि॰ में) जब सिसली (इटली) पर चढ़ाई की, तब वहाँ उसको सोने की मूर्त्तियाँ मिलीं। उसने सोचा कि इन मूर्त्तियों में जितना सोना है, उसके मूल्य के सिवाय उन मूर्त्तियों की बनवाई और कारीगरी का मूल्य भी मिल जाय। इस लिये उसने उन मूर्त्तियों को भारत भेजकर उन्हें बेचना चाहा। कुछ इतिहास-लेखकों ने लिखा है कि मुसलमानों ने इस विचार का विरोध किया; इस लिये इस विचार के अनुसार काम नहीं हुआ। पर बैह्ननी का कहना है कि वह मूर्त्तियाँ भारत में लाई गई और यहाँ बेची गई। सम्भव है कि बैह्ननी ने यह बात वाक़दी के उस प्रवाद के आधार पर लिखी हो, जिसे बिलाजुरी ने भी फुत्हुल् बुल्दान में उद्धृत किया है।

जो हो, अरब और भारत के ये धार्मिक सम्बन्ध रंग लाए और दोनों पर एक दूसरे का प्रभाव पड़ने का अवसर आया। कम से

<sup>&#</sup>x27; देखो फ़ोहरिस्त इब्न नदीम ; पृ० ३४७ और सफ़रनामा सुलैमान ; पृ० ४४-४७ ; किताबुल् बिद्य वत्तारीख़ ; पृ० १६ और मिलल व नहल ; शहरिस्तानी ; पृ० २४० ।

<sup>🧚</sup> ग्रमारी क्षिसत्ती ; निहायतुल् ग्ररब के ग्राधार पर ; पृ० ४२६।

किताबुल् हिन्द् ; बैरूनी पृ० ६० ।

<sup>&</sup>quot; फ़ुत्द्रुल् बुल्दान ; बिलाज़ुरी ; पृ० ३२४ ; ( लीडन )।

कम इतना तो अवश्य हुआ कि दोनों को एक दूसरे के धर्म की कुछ न कुछ जानकारी हो गई। मेरा विचार यह है कि उस समय भारत में बौद्धधर्म का बहुत जोर था; और बौद्धों पर अरबों के धर्म का अधिक प्रभाव पड़ा था। यह प्रभाव सबसे अधिक पहले उन रास्तों पर दिखलाई पड़ता है, जिन रास्तों से अरब व्यापारी आया जाया करते थे; अर्थात् कारोमंडल, मजाबार और कोलम से लेकर कच्छ और गुजरात तक और उधर सिन्ध से लेकर काश्मीर तक अरबों का यह प्रभाव अधिक दिखाई देता है।

उधर दिल्लाणी भारत और भारत के दिल्लाणी टापुत्रों से अरबों के सम्बन्ध सबसे अधिक थे। इसका कारण व्यापार तो था ही, पर दूसरा कारण यह भी था कि लंका में जो पुराने चरण चिह्न हैं, उनके दर्शनों के लिये भी अरब लोग अधिक खिंचकर आते थे।

# अरब और भारत दोनों का पिला हुआ एक पवित्र स्थान

प्रायः सब लोग यह बात जानते हैं कि सरन्दीप, सीलोन या लंका के एक पहाड़ की एक चट्टान पर पैरों का एक चिह्न हैं। ईरवर जाने कब से इस चरण चिह्न पर लोगों का विश्वास और श्रद्धा है। पर सबसे विलच्चण बात यह है कि पराने मुसलमान अरब, बौद्ध और साधारण हिन्दू तीनों ही इस चरण-चिह्न पर हृदय से श्रद्धा और विश्वास रखते आए हैं; और यह एक ऐसी वस्तु है जिसकी दूसरी उपमा धार्मिक संसार में नहीं मिल सकती। मुसलमान इसको हजरत आदम का चरण-चिह्न समभते हैं और इसका आदर करते हैं। बौद्ध उसको शाक्यमुनि का चरण-चिह्न और हिन्दू शिवजी (विष्णु?) का चरण-चिह्न समभते हैं और उसकी पूजा करते हैं। दूर दूर से लोग यात्रा के लिये वहाँ जाते हैं। मुसलमान अरब यात्रियों और

इराक के फक़ीरों को उसकी जियारत या दर्शन करने का बहुत शौक था। समुद्र की यात्रा करनेवाले प्रायः सभी ऋरब यात्रियों ने इसका वर्णन किया है और इसकी जियारत या दर्शन का शौक उन्हें वहाँ तक खींच ले गया है। अन्त में इसी कारण इस टापू में मुसलमान फक़ीरों का बहुत अधिक आना जाना होने लगा ; और उनके इस आने जाने के कारण इस्लाम के पैर वहाँ जम गए। इब्न बतूता के समय में वहाँ का राजा हिन्दू था; पर चरण-चिह्नवाले पहाड़ के पास ख्वाजा ख्रिश्र की गुफा भी दिखाई देती थी। कहीं बाबा ताहिर की गुफा मिलती थी। चीलाऊ (सलेम) में हाथी बहुत होते थे। पर कहते हैं कि एक शीराजी वृद्ध महात्मा शेख अब्दुल्ला खकीक ( मृत्यु सन् ३३१ हि० ) के आशीर्वाद से वे किसी को नहीं सताते। इसी लिये जब से इन महात्मा का यह चमत्कार दिखाई देने लगा, तब से वहाँ के मृत्ति पूजक भी मुसलमानों का आदर करते हैं। "वे उन्हें अपने घरों में ठहराते हैं। और अपने बाल बच्चों में उनको रहने देते हैं। वे अब तक (इब्न बतुता के समय तक) शेख अब्दुला खकीक के नामका आदर करते हैं।"

### भारत में इस्लाम

इस प्रकार के ज्यापारिक, सामाजिक और राजनीतिक सम्बन्धों का परिणाम यह हुआ कि सिन्ध, गुजरात, कारोमंडल, मलाबार, मालदीप, सरन्दीप और जावा में इस्लाम धीरे धीरे अपने पैर बढ़ाने लगा। इन टापुओं में एक ओर हिन्दुओं और दूसरी ओर चीनियों के प्रभाव से बौद्धमत फैला हुआ था। पर हर शताब्दी में भूगोल और यात्रा-विवरणों की जो नई पुस्तकें लिखी गई थीं, उनको देखने से यह पता लगता है कि बिना लड़ाई भिड़ाई के बहुत ही शान्ति और चैन के साथ यहाँ इस्लाम के प्रभाव बढ़ते जाते हैं और दोनों जातियों

को एक दूसरी के सम्बन्ध की बातें जानने का अवसर मिलता जाता है। श्रव इस समय की कुछ घटनाएँ देकर यह प्रकरण समाप्त किया जायगा।

# पंजाब या सीमा पान्त के एक राजा का मुसलमान होना

बिलाजुरी, जो हिजरी तीसरी शताब्दी (ईसवी नवीं शताब्दी) का इतिहास-लेखक है, एक स्थान पर लिखता है कि काश्मीर, काबुल और मुलतान के बीच में असीफान (असीवान) ' नाम का एक नगर था। वहाँ के राजा का लाडला लड़का बहुत बीमार हुआ। राजा ने मन्दिर के पुजारियों को बुलाकर कहा कि इसके कुशलमंगल के लिये प्रार्थना करो। पुजारियों ने दूसरे दिन आकर कहा कि प्रार्थना की गई थी और देवताओं ने कह दिया है कि यह लड़का जीता रहेगा। संयोग से इसके थोड़ी ही देर बाद वह लड़का मर गया। राजा को बहुत अधिक दुःख हुआ। उसने उसी समय जाकर मन्दिर गिरा दिया, पुजारियों को मार डाला और नगर के मुसलमान व्यापारियों को बुलवाकर उनसे उनके धर्म का हाल पूछा। उन्होंने इस्लाम के सिद्धान्त बतलाए। इसपर राजा मुसलमान हो गया। विलाजुरी कहता है—'यह घटना खलीफा मोतसिम बिछाह के समय में हुई थी।" और मोतसिम बिछाह का समय सन् २१८ से २२७ हि० तक है।

<sup>ै</sup> श्रमीर ख़ुसरों ने खजायनुल् फ़ुत्रह में सेवान नाम के एक किले का नाम लिया है, जो दिल्ली से सौ फरसंग की दूरी पर था श्रौर सन् ७० में वहाँ का राजा शीतलचन्द था।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> फुतूहुल् बुल्दान ; विलाज़ुरी ; पृ० ४४६ ।

# अरबों और हिन्दुओं में धार्मिक शास्त्रार्थ

दोनों के आपस के सम्बन्ध यहाँ तक बढ़ चुके थे कि अरब मुसलमानों और हिन्दुओं में बल्कि बौद्धों में भी मित्रों की भाँति धर्म सम्बन्धी शास्त्रार्थ होते थे। मोतसिम के पिता हारूँ रशीद ( हिजरी दूसरी शताब्दी का अन्त ) से भारत के किसी राजा ने कहला भेजा कि आप अपने धर्म के किसी विद्वान को हमारे पास भेज दीजिए, जो त्राकर हमें इस्लाम के सम्बन्ध की सब बातें बतलावे और हमारे सामने हमारे एक पंडित से शास्त्रार्थ करे। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि सिन्ध के पास किसी राजा के यहाँ बौद्धधर्म का एक विद्वान पंडित था। उसने राजा को शास्त्रार्थ कराने के लिये तैयार किया था। इसपर राजा ने हारूँ रशीद से कहला भेजा था कि मैंने सुना है कि ऋापके पास तलवार के सिवा और कोई ऐसी चीज या बात नहीं है, जिससे आप अपने धर्म की सचाई सिद्ध कर सकें। श्राप श्रापको अपने धर्म की सचाई का विश्वास हो, तो श्राप श्रपने यहाँ के किसी विद्वान् को भेजिए जो यहाँ आकर हमारे पंडित से शास्त्रार्थ करे। खलीका ने हदीस जाननेवाले एक अच्छे विद्वान को इस काम के लिये भेज दिया। जब पंडित अपनी बुद्धि के अनुसार अपित्तयाँ करने लगा, तब मुझा उसके उत्तर में हदीसें रखने लगे. पंडित ने कहा कि इन हदीसों को तो वही मान सकता है, जो तुम्हारे धर्म को मानता हो, कुछ लोग यह भी कहते हैं कि पंडित ने पूछा कि श्चगर तुम्हारा खुदा सब चीजों पर श्वधिकार रखता है, तो क्या वह अपने जैसा कोई दूसरा खुदा भी बना सकता है ? उन भोले भाले मुझा साहब ने कहा कि इस प्रकार की बातों का उत्तर देना हमारा काम नहीं है। यह कलामवाले पंडितों या उन लोगों का काम है जो धम्म की बातों को तर्क और बुद्धि से सिद्ध करना जानते हैं।

राजा ने उन मुझा साहब को लौटा दिया ; श्रौर हारूँ रशीद से कहला भेजा कि पहले तो मैंने बड़े लोगों से सुना था और अब अपनी ऑखों से भी देख लिया कि आपके पास अपने धर्म की सचाई का कोई प्रमाण नहीं है। खलीका ने कलाम वालों को बुलवाकर यह प्रश्न उनके सामने रखा। उनमें से छोटी श्रवस्था के एक बालक ने उठकर कहा—"हे मुसलमानों के स्वामी, यह त्रापत्ति ठीक नहीं है। त्राह्माह या ईश्वर तो वह है, जिसको न किसी ने बनाया हो, न पैदा किया हो श्रौर जो न किसी का सिरजा हुआ हो। श्रव यदि वह अपने जैसा कोई दूसरा श्रष्टाह पैदा करेगा, तो वह उसके जैसा किसी तरह नहीं हो सकेगा ; क्योंकि त्राखिर वह उसीका बनाया हुत्रा होगा। दूसरी बात यह है कि ठीक खुदा की तरह का कोई और खुदा हो जाय, तो इसमें खुदा का अपमान हैं। खुदा का किसी प्रकार अपमान हो नहीं सकता; और खुदा को अपना अपमान करने का अधिकार नहीं है। यह प्रश्न तो ऐसा ही है, जैसे कोई कहे कि क्या खुदा मूर्ख होसकता है ? क्या खुदा मर सकता है ? क्या ख़ुदा खा सकता है, या पी सकता है, या सो सकता है ? सभी लोग जानते हैं कि ईश्वर इनमें से कुछ भी नहीं कर सकता ; क्योंकि इससे उसकी प्रतिष्ठा में बाधा पड़ती है-यह काम उसकी शान के खिलाफ है।" सब लोगों ने यह उत्तर पसन्द किया ; श्रौर खलीका ने चाहा कि उस पंडित से शास्त्रार्थ करने के लिये यही लड़का हिन्दुस्तान भेजा जाय। पर अनुभवी लोगों ने निवेदन किया कि हुजूर, यह अभी बिल्कुल बचा है। यदि इसने एक बात उत्तर दे दिया, तो यह त्रावश्यक नहीं कि सभी बातों का उत्तर दे सके। इस लिये खलीका ने कलाम (तर्क) के जानकार एक दूसरे विद्वान को

<sup>ै</sup> धर्म की बातों को बुद्धि श्रीर तर्क से ठीक सिद्ध करना "कलाम" कहलाता है। इसमें श्रीभप्राय प्रायः तर्कशास्त्र से है। —श्रनुवादक।

चुनकर भारत भेजा। एक प्रवाद यह है कि वह बौद्ध इस विद्वान् से किसी समय शास्त्रार्थ कर चुका था और हार चुका था। और दूसरा प्रवाद यह है कि उस बौद्ध ने रास्ते में ही एक आदमी भेजकर यह जानना चाहा कि यह खाली धार्मिक मुझा है या तर्कशास्त्र भी जानता है। जब उसे पता लगा कि यह तर्कशास्त्र का भी बहुत बड़ा पंडित है, तब दोनों प्रवादों में है कि उस पंडित ने समम लिया कि हम इससे शास्त्रार्थ नहीं कर सकते। इस लिये उसने उस मुसलमान को राजा के द्रवार में पहुँचने ही न दिया और रास्ते में ही उसका जहर दिलवा दिया।

इस कहानी की सब बातें चाहे सच हों या न हों, पर इससे इतना श्रवश्य सिद्ध होता है कि इन दोनों जातियों में धार्मिक सम्बन्ध श्रीर मेल जोल इतना बढ़ गया था।

## एक शास्त्रार्थ करनेवाला राजा

इतिहास-लेखक मसऊदी, जो सन् ३०३ हि० में भारत आया था, खम्भात के प्रकरण में लिखता है—

"मैं जब सन् ३०२ हि० में यहाँ आया, तब यहाँ का हाकिम एक बनिया था जो ब्राह्मण्यमं का माननेवाला था। वह महानगर के राजा वहुभराय के अधीन था। उसको शास्त्रार्थ का बहुत शौक था। उसके नगर में बाहर से जो नए मुसलमान या दूसरे धर्म के लोग आते थे, उनसे वह शास्त्रार्थ करता था।"

<sup>&#</sup>x27; श्रहमद बिन यहिया श्रल् मुर्तजा कृत किताबुल् मनियः वल् श्रमत फ्री शरह किताबुल् मिलल व नहल । जिकुल् मोतजिला का प्रकरण ए॰ ३१-३४ (हैदराबाद दिक्लन में सन् १३१६ हि॰ में प्रकाशित ।)

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> मुरूजुज़ज़हब ; मसऊदी ; पहला खंड ; ए० २४४ ( लीडन )।

## बौद्धों से एक और शास्त्रार्थ

बौद्ध मतवाले केवल वही ज्ञान मानते थे जो बाहरी इन्द्रियों से प्राप्त होता था; और किसी प्रकार से होनेवाले ज्ञान को नहीं मानते थे। उन दिनों (हिजरी दूसरी शताब्दी का मध्य) बसरा में अनेक धर्मों और सम्प्रदायों के लोग रहा करते थे। वहाँ वासिल बिन अता, जहम बिन सफवान, और बौद्धों से इस विषय में शास्त्रार्थ हुआ था। अन्त में वासिल ने अपने तर्कों से उनको हरा दिया।

# एक मुसलमान का मूर्त्तिपूजक हो जाना

सन् ३७० हि० का एक अरब यात्री, जो जेरूसलम का रहने बाला था, सिन्ध के मन्दिरों का हाल लिखता हुआ कहता है— "हबरूआ में पत्थर की दो विलच्चण मूर्त्तियाँ हैं। वह देखने में सोने और चौंदी की जान पड़ती हैं। कहते हैं कि यहाँ आकर जो प्रार्थना की जाती है, वह पूरी हो जाती है। इसके पास हरे रंग के पानी का एक सोता है, जो बिलकुल तूतिया सा जान पड़ता है। यह पानी घावों के लिये बहुत लाभदायक है। यहाँ के पुजारियों का खर्च देवदासियों से चलता है। बड़े बड़े लोग यहाँ लाकर अपनी लड़कियाँ चढ़ाते हैं। मैंने एक मुसलमान को देखा था जो उन दिनों मूर्त्तियों की पूजा करने लगा था। फिर पीछे से नैशापुर जाकर वह मुसलमान हो गया। ये दोनों मूर्त्तियाँ जादू की हैं। इन्हें कोई छू नहीं सकता।"

<sup>&#</sup>x27; किताबुल् मिलल व नहल की मुर्त्तजा ज़ैदी बाली शरह या टीका; वासिल बिन श्रता का वर्णन। (हैदराबाद से प्रकाशित।)

२ ब्रहसनुत् तकासीम फी मारफ़ति ब्रक्वालीम ; बुशारी ; पृ० ४८३ ।

हज़ार बरस पहले क़ुरान का भारतीय भाषा में अनुवाद

श्राज लोग भारतीय भाषात्रों में कुरान का श्रनुवाद करने लगे हैं। पर यह सुनकर लोगों को बहुत त्राश्चर्य होगा कि त्राज से प्रायः एक हजार बरस पहले एक हिन्दू राजा की आज्ञा से कुरान का हिन्दी या सिन्धी में अनुवाद किया गया था। सन् २७० हि० में अर्लरा (सिन्ध का अर्लोर नामक स्थान ?) के राजा महरोग ने, जिसका राज्य कश्मीर बाला ( ऊपरी काश्मीर अर्थात् खास काश्मीर ) श्रौर कश्मीर ज़ेरीं (नीचे का काश्मीर, अर्थात् पंजाब) के बीच में है श्रौर जो भारत के बड़े राजाश्रों में से है, मन्सूरा (सिन्ध के श्रमीर अब्दुल्लाह बिन उमर को लिख भेजा कि आप किसी ऐसे आदमी को हमारे पास भेज दें जो हमको हिन्दी में इस्लाम का धर्म समका सके। मन्सूरा में इराक का एक मुसलमान था, जो बहुत होशियार, तेज समभदार और किव था। वह भारत में ही पला था; इस लिये वह यहाँ की कई भाषाएँ जानता था। अमीर ने उससे कहा कि राजा की ऐसी इच्छा है। वह तैयार हो गया। उसने राजा की भाषा में एक कविता लिखकर राजा के पास भेजी। राजा ने वह कविता सुनकर बहुत पसन्द की श्रौर यात्रा के लिये व्यय भेजकर उसे श्रपने पास बुलवाया। वह तीन बरस तक राजा के दरबार में रहा; श्रौर उसकी इच्छा से उसने क़ुरान का वहाँ की भारतीय भाषा में अनुवाद किया। राजा नित्य अनुवाद सुनता था और उसपर उसका बहुत ऋधिक प्रभाव होता था।

## एक गुजराती राजा का अनुपम धार्मिक न्याय

हिजरी छठी शताब्दी के अन्त में जब सुलतान ग़ोरी के बाद दिल्ली में शम्सुद्दीन अल्तम्श और सिन्ध में नासिरुद्दीन कवाचा का राज्य था, तब मुहम्मद औकी नाम का एक विद्वान बुखारा से चलकर भारत आया था; और उसने सम्भवतः सिन्ध के किसी तट मन्सूरा या देवल से निकलकर फारस की खाड़ी, अरब के समुद्र-तट और भारत के कई बन्द्रगाहों की यात्रा की थी। इसी बीच में वह खम्भात भी पहुँचा था। इस समय उसकी दो पुस्तकें मिलती हैं। एक में तो फारसी के किवयों का वर्णन है जिसका नाम लबाबुल् अलबाब है और जो नासिरुद्दीन कवाचा के मन्त्री के नाम से (उनके आद्तेप में) लिखी गई है। यह गब सीरीज लन्दन में दो खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। दूसरी पुस्तक इससे अधिक बड़ी है। उसका नाम जामे उल् हिकायात व लामे उर् रवायात है। इसमें लेखक ने कुछ तो अपने कानों सुनी, कुछ आँखों देखी और कुछ दूसरी पुस्तकों में पढ़ी हुई घटनाओं और कथाओं आदि का अलग अलग शिर्षक देकर वर्णन किया है। यह पुस्तक सुलतान शम्सुद्दीन अल्तम्श के मन्त्री क्रवासुद्दीन जुनैदी के नाम से लिखी है और अभी तक छपी नहीं है। इसकी हाथ की लिखी एक प्रति दारल् मुसन्निकीन के पुस्तकालय में भी रखी है।

मुहम्मद श्रौफी ने इस पुस्तक के दूसरे प्रकरण में, जिसमें राजाश्रों के सम्बन्ध की घटनाश्रों का वर्णन है, एक विलच्चण कहानी लिखी है, जिससे पता चलता है कि अरबों के शासन काल में इस देश में हिन्दु श्रों और मुसलमानों के कैसे सम्बन्ध थे; श्रौर हिन्दू राजा अपनी मुसलमान प्रजा के साथ कैसा अच्छा न्याय करते थे। मुहम्मद श्रौफी की यह यात्रा सन् ६६५ हि० से पहले हुई थी। इस लिये जो घटना उसने लिखी है, वह अवश्य उससे पहले की है। श्रौर यह वह समय है कि जब गुजरात की और केवल सुलतान महमूद के और उसके दो सौ वरस वाद कुरबुद्दीन ऐबक के यों ही साधारण से धावे हुए थे; श्रौर इन धावों के सिवा वहाँ किसी इस्लामी शासन का नाम निशान भी नहीं था।

महम्मद श्रीकी कहता है—"एक बार मुक्ते खम्भायत जाना पड़ा, जो समुद्र के किनारे हैं। वहाँ कुछ धर्मनिष्ठ मुसलमान बसते हैं जो यात्रियों का बहुत आदर सत्कार करते हैं। यह नगर नहरवाला ( ऋहमदाबाद ; गुजरात के पास ) के राज्य में है। यहाँ कुछ मुसलमान त्रीर कुछ उनके विरोधी बसते हैं। जब मैं यहाँ त्राया, तब मैंने एक कहानी सुनी जो नौशेरवाँ वाली ऊपर की कहानी से मिलती जुलती है। वह कहानी यह है कि राजा जनक के समय में एक मसजिद थी, जिसके ऊपर मिनारा था। उसी मिनारे पर चढ़कर मुसलमान लोग अजान देते थे। पारिसयों ने हिन्दु श्रों को भड़काकर मुसलमानों से लड़ा दिया। हिन्दु चों ने वह मिनारा तोड़ दिया और मसजिद गिराकर अस्सी मुसलमानों को मार डाला। मसजिद का इमाम श्रौर खुतबा पढ़नेवाला, जिसका नाम श्रली था, यहाँ से भागकर नहरवाला चला गया। वहाँ उसने राजा के दरबारियों और कर्मचारियों से मिलकर फ़रियाद की : पर किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। यह दशा देखकर इमाम ने यह उपाय किया कि भारतीय भाषा (कदाचित् गुजराती) में यह पूरी घटना एक कविता के रूप में लिखी; और पता लगाया कि राजा शिकार खेलने कब जाता है। जब शिकार का दिन आया, तब इमाम वह कविता लेकर रास्ते में एक भाड़ी में छिपकर बैठ गया। जब राजा उधर से चला। तब इमाम फरियादी बनकर समाने आ गया और दुहाई देकर प्रार्थना की कि मेरी यह कविता सन ली जाय। राजा ने हाथी रोककर कवितावाली वह प्रार्थना सुनी, जिसका उसपर बहुत प्रभाव पड़ा। उसने वह कविता उस इमाम के हाथ से लेकर अपने एक अधिकारी को दे दी और कहा कि अवकाश के समय यह कविता मुभे फिर दिखलाई जाय। राजा उसी समय शिकार से लौट आया और अपने मन्त्री को बुलवा कर उसने कहा कि मैं तीन दिन तक

महल में रहेंगा और आराम करूँगा। इन तीन दिनों के बीच में किसी काम के लिये मुक्ते कष्ट न देना। सब काम तुम आप ही कर लेना। यह कहकर राजा महल में चला गया और रात के समय एक तेज साँडनी पर बैठकर खम्भायत की ख्रोर चल पड़ा। नहरवाला खम्भायत से ४० फरसंग है। पर राजा एक दिन रात में इतना मार्ग चलकर वहाँ पहेँच गया श्रोर व्यापारी का भेस बनाकर वहाँ उतरा। वह एक एक गली और बाजार में घूमा और वहाँ उसने बात की जाँच की। राह चलते लोगों की बातें सुनी। सब लोगों से उसने यही सुना कि मुसलमानों का कोई ऋपराध नहीं था; व्यर्थ वे बेचारे मारे गए और उनपर बड़ा अत्याचार हुआ। राजा ने उस घटना की पूरी पूरी जाँच करके एक लोटे में समुद्र का पानी भरा और उसका मुँह बन्द करके अपने साथ लेकर चल पड़ा। फिर उसी तरह चौबीस घंटे में वह साँडनी पर बैठकर अपनी राजधानी में आ पहुँचा। सबेरे राजा ने दरबार किया और सब मुकदमें सुने। साथ ही उसने मसजिद के उस इमाम को भी बुलवाया। जब वह दरबार में आया, तब राजा ने उसे त्राज्ञा दी कि तुम अपना निवेदन पत्र पढ़कर सुनाओ। जब इमाम ने वह प्रार्थनापत्र पढ़ा, तब हिन्द दरबारियों ने कहा कि यह अभियोग भूठा है और यह दावा बिलकुल गलत है। राजा ने पानी रखनेवाले सेवक से वह लोटा मँगवाया और सब को उसमें का थोड़ा थोड़ा पानी पिलाया ; जिसने वह पानी पीया, वह उसे घूँट न सका श्रौर बोला कि यह तो समुद्र का खारा पानी है। राजा ने कहा कि इस बारे में मुफे किसी दूसरे पर भरोसा नहीं था; क्योंकि यह धार्मिक विरोध की बात थी। इस लिये मैंने आप जाकर इस बात की जाँच की श्रौर मुभे यह बात प्रमाणित हो गई कि इन मुसलमानों पर श्रवश्य श्रत्याचार हुश्रा है। जो लोग मेरी छाया श्रीर मेरे राज्य में बसते हों. उनपर कभी ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। इसके बाद आज्ञा दो कि यह अपराध ब्राह्मणों और पारिसयों ने किया है; इस लिये उनमें से दो दो आदिमयों को दंड दिया जाय; और मुसलमानों को हरजाने में एक लाख बालोतरा (गुजराती सिक्का) दिलवाया, जिससे वे फिर से अपनी मसजिद और मिनारा बनवा लें और इमाम को कपड़े और इनाम दिया। वह मसजिद फिर से बनी और ये इनाम उसमें स्मृति के रूप में रखे गए। हर साल ईद के दिन ये सब इनाम निकाल कर लोगों को दिखलाए जाते हैं।"

मुहम्मद श्रोंकी कहता है—"श्राज (सन् ६६५ हि०) तक ये चीजें वहाँ रखी हुई हैं; श्रोर वह पुरानी मसजिद श्रोर मिनारा भी बचा हुश्रा था। पर कुछ दिन हुए, बालो (या बाला) की सेना ने जब गुजरात पर चढ़ाई की, तब यह मसजिद उजाड़ दी। श्रान्त में सैयद बिन शर्फ (किसी श्रार ज्यापारी) ने श्रापने धन से इसे फिर बनवाया है श्रोर इसके चारों श्रोर सुनहले गुम्बद बनवाये हैं। इस्लाम की यह स्मृति इस हिन्दू देश में श्राज तक बनी हुई है।"

# मुसलमानों में एकेश्वरवाद

एकेश्वरवाद का सिद्धान्त भी हर एक जाति में किसी न किसी रूप में था। कुछ यूनानी दार्शनिक भी एक अर्थ में यह सिद्धान्त मानते थे। अलेक्जेंड्रिया नगर का नव-अफलातूनी दल भी यह सिद्धान्त मानता था; और पुराने यहूदियों तथा ईसाइयों में भी इसका प्रचार था। हिन्दू वेदान्त की सारी इमारत इसी नींव पर बनी है। कुछ मुसलमान सूफी भी यह बात बहुत जोरों से कहते हैं, कि यद्यपि स्वयं एकेश्वरवाद के कई भिन्न भिन्न अर्थ हैं और ईश्वर की एकता की भी बहुत सी व्याख्याएँ की गई हैं और यहाँ तक कि एक व्याख्या के अनुसार वह "हलूल" (अवतार या पुनर्जन्म) का पर्याय वन गया है।

जो हो, हमें यहाँ इस सिद्धान्त का विवेचन नहीं करना है, बल्कि हम इसका इतिहास देखना चाहते हैं। प्रायः यह प्रश्न डठा है कि मुसलमान सुिकयों में यह विचार कहाँ से आया। जहाँ तक हमसे जाँच हो सकी है, हमारे पास कोई ऐसा तर्क नहीं है जिससे यह बात प्रमाणित हो सके कि हिन्दू वेदान्त का अनुवाद अरबी भाषा में हुआ है, यद्यपि इस्लाम में इस विचार का आरम्भ ईसवी तीसरी शताब्दी के अन्त अर्थात् हुसैन बिन मन्स्र हृङ्खाज के समय से है। श्रौर इसकी पूर्णता हिजरी पाँचवीं शताब्दी में मुहीउद्दीन बिन अरबी के समय में दिखाई पड़ती है। इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि मुसलमान सुफियों पर, भारत में आने के बाद, हिन्दू वेदान्तियों का प्रभाव पड़ा है :' पर इस्लामी तसव्वुक ( संसार में रहकर भी उससे अलग रहना जो सुफियों का सिद्धान्त है ) में इस सिद्धान्त का प्रभाव पहले से जान पड़ता है। वास्तविक बात यह है कि मुसलमानों में महीउद्दीन बिन अरबी ही सबसे पहले आदमी हैं. जिन्होंने इस सिद्धान्त का बहुत जोरों से समर्थन किया है। वे स्पेन देश के रहनेवाले थे और उन्हें हिन्द दर्शनों से परिचित होने का कभी अवसर नहीं मिला था; इस लिये यह समभा जाता है कि उन पर भारतीय वेदान्त का नहीं, बल्कि नव-ऋ फ्लात्नी दर्शन का प्रभाव पड़ा था।

<sup>ै</sup> सम्भवतः हिजरी श्राठवीं शताब्दी में एक पंडित ने, जो मुसलमान हो गया था, एक स्की विद्वान के साथ मिलकर संस्कृत की श्रमृतकुंड नामक पुस्तक का ऐनुल् ह्यात के नाम से श्ररबी में श्रनुवाद किया था। फिर उससे क्रारसी में और श्रब क्रारसी से उर्दू में उसका श्रनुवाद हुआ है। इसके सिवा दारा ने श्रपने समय में सर-श्रकवर के नाम से योग-बाशिष्ठ का क्रारसी में श्रनुवाद किया था।

लेकिन जहाँ तक हुसैन बिन मन्सूर हल्लाज का सम्बन्ध है, यह कहा जा सकता है कि वह जिस एकेश्वरवाद का माननेवाला था, वह माननीय सतर्क स्फियों का एकेश्वरवाद नहीं था, बल्कि वह हल्ल (अर्थात् एक प्रकार से हिन्दुओं के अवतारवाद) का माननेवाला था। पुराने लेखकों ने उसका वर्णन करते हुए इस बात की पूरी तरह से ज्याख्या की है और स्वयं उसकी बनाई हुई किताबुत तवासीन नामक पुस्तक से भी यही बात सिद्ध होती है। इसके साथ ही यह बात भी सिद्ध हो चुकी है कि वह भारत के जादू, मन्तर और इन्द्रजाल आदि सीखने, या जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, अपने धर्म का प्रचार करने के लिये भारत आया था। इस लिये आश्चार्य नहीं कि वह यहीं से एकेश्वरवाद का सिद्धान्त अपने साथ इराक़ ले गया हो।

# हिन्दुत्रों में निर्गुणवाद

इसके विरुद्ध कुछ ऐसे विचार भी हैं जिनसे यह प्रमाणित होता है कि इस्लाम के कारण ही हिन्दुओं में निर्गुणवाद का विचार फैला है और मूर्त्त-पूजा के विरोधी भाव का प्रचार हुआ है। पर यह विषय आप ही बहुत लम्बा चौड़ा है और किसी दूसरे विषय के परिशिष्ट के रूप में इसपर विचार नहीं किया जा सकता।

<sup>&#</sup>x27; हज्ञाज की पुस्तक किताबुत तवासीन फ्रान्स के सूफी साहित्य के विद्वान श्रौर पूर्वीय बातों का श्रनुसन्धान करनेवाले लूई मैसिनान (Louis Massignan) ने सन् १६१४ में पेरिस में प्रकाशित की है। श्रौर उसीके साथ एक खंड में हज्ञाज के सम्बन्ध की सब पुरानी बातों श्रौर वर्णनों को भी एकत्र कर दिया है। इस पुस्तक में इन्न बाक्यः सूफी शीराज़ी की पुस्तक के जो उद्धरण दिए गए हैं, उन्हीं में हज्ञाज के भारत श्राने की घटना भी जिखी है। देखो पृष्ठ ३१ श्रौर ४३ (पेरिस से प्रकाशित)।

### समाप्ति

इन थोड़े से पृष्ठों में अरब और भारत के धार्मिक सम्बन्धों का जो दर्पण सामने रखा गया है, पाठक खूब ध्यानपूर्वक देखें कि यद्यपि ये दोनों जातियाँ अपने अपने धर्म की कट्टर माननेवाली थीं, पर फिर भी क्या इन जातियों ने उस शीशे में कहीं बाल आने दिया है ? जो बात पहले हो चुकी है, वह क्या अब नहीं हो सकती ?

# भारत में मुसलमान

## विजयों से पहले

# लेखक श्रौर ग्रन्थ जिनका श्राधार लिया गया है।

ऊपर जिन पुस्तकों के नाम आ चुके हैं, उनके सिवा इस प्रकरण के लिये सिन्ध के फारसी इतिहासों से भी सहायता ली गई है। दुःख है कि ये पुस्तकें स्रभी तक छपी नहीं हैं। हाँ कई पुस्तकालयों में हाथ की लिखी प्रतियाँ मिलती हैं। ईलियट साहब ने अपने इतिहास के पहले खंड में इनके आवश्यक उद्धरण दे दिए हैं; और वही इस समय मेरे सामने हैं। उन पुस्तकों के नाम इस प्रकार हैं—

## (१) चचनामा

अरबी भाषा में यह सिन्ध का सब से पुराना इतिहास था, और इसका नाम तारी खुस् सिन्द वल् हिन्द है। मुहम्मद अली बिन हामिद बिन अब्बकर कूफी ने नासिरुद्दीन कवाचा के शासन काल (सन् ६१३ हि॰; सन् १२१६ ई॰) में सिन्ध के ऊच नामक स्थान में बैठकर फारसी में इसका अनुवाद किया था। इसकी मूल अरबी प्रति नहीं मिलती; पर केवल मुहम्मद बिन क़ासिम की मृत्यु और राजा दाहर की लड़की के कैंद होने की घटना ही ऐसी है, जो इतिहास की दृष्टि से ठीक नहीं है। बाकी और सब बातें प्रायः ऐसी ही हैं जिनका अरब के पुराने इतिहासों से समर्थन होता है।

## (२) तारीख़ मासूमी

यह मीर मुहम्मद मासूम का लिखा हुआ सिन्ध का इतिहास है और अकबर के समय में सन् १०११ हि० में लिखा गया था

## (३) तारीख़ ताहिरी

मीर ताहिर विन सैयद हसन कन्धारी ने अपने सिन्ध में रहने के समय (१०३० हि०; सन् १६२४ ई०) में सिन्ध का यह इतिहास लिखा था।

## (४) वेगलारनामा

यह पुस्तक शाह क़ासिम खाँ बिन सैयद क़ासिम बेगलार के नाम से सन् १०१७ हि० से सन् १०३६ हि० तक में लिखी गई थी।

## ( ५ ) तो इफतुल् किराम

यह सब से ऋन्तिम पुस्तक है, जो ऋली शेर ने सन् ११८१ हि॰ (१७६७ ई॰) में लिखी थी।

इस प्रकरण में जो बातें इकट्ठी की गई हैं, उनके सम्बन्ध में उर्दू की भी दो पुस्तकें हैं जिनका विशेष रूप से उल्लेख करना आवश्यक है।

(१) तारोख सिन्द—लखनऊ के मौलाना अब्दुलहलीम शरर ने सन् १९०९ ई० में ईलियट कृत सिन्ध के इतिहास के पहले खंड के आधार पर और दूसरे कई प्रन्थों के आधार पर और कुछ बातों की स्वयं जाँच करके भी, इस्लामी सिन्ध का बहुत ही विस्तृत इतिहास दो खंडों में लिखा था। जानने योग्य जितनी आवश्यक बातें हैं, वे सब इसमें इकट्ठी कर दी गई हैं। पर अब इस पुस्तक का नए ढंग से सम्पादन होना आवश्यक है। साथ ही अपने इस इतिहास में मौलाना ने ईलियट पर बहुत अधिक भरोसा किया है और कठिन समस्याओं को सुलक्षाने में ऐसे अनुमानों से काम लिया है, जो मेरी समक्ष में ठीक नहीं हैं। पाठकों को आगे चलकर इस प्रकार की बातें मिलेंगी। जहाँ दूसरी पुस्तकों का उल्लेख किया है, वहाँ न तो पृष्ठ संख्या दी है और न खंड या प्रकरण आदि का नाम दिया है। इस लिये इस पुस्तक में दी हुई घटनाओं के सत्यासत्य का निर्णय करना बहुत ही कठिन है।

(२) उल्लेख के योग्य दूसरी पुस्तक दिल्ली के स्वर्गीय पीरजादा मुहम्मद हुसैन साहब एम० ए० की है। यह इब्न बतूता के यात्रा-विवरण के उस दूसरे खंड का उद्दू अनुवाद है, जो भारत के सम्बन्ध में है। इसमें विशेषता यह है कि इब्न बतूता ने जिन स्थानों और व्यक्तियों का उल्लेख किया है, उनके सम्बन्ध में इसमें अनुवादक ने अँगरेजी अनुवाद और स्वयं अपनी जाँच के आधार पर टिप्पिणयाँ दी हैं।

हमारे स्कूलों श्रौर कालेजों में भारत का जो इतिहास पढ़ाया जाता है, वह एक विशेष उद्देश्य सामने रखकर पढ़ाया जाता है; श्रौर उसी उदेश्य को सामने रखकर श्राँगरेज़ी में भारत के इतिहास की पस्तकें लिखी जाती हैं। इन पुस्तकों में प्राचीन भारत का जो इतिहास मिलता है, उसे एक प्रकार से सिकन्दर श्रौर उसके उत्तराधिकारियों के इतिहास का एक खंड कहना चाहिए। उसमें यही बतलाया जाता है कि सिकन्दर की इसी चढ़ाई से भारत की काया पलट हो गई, इसको विद्याओं श्रौर कलाश्रों की सम्पत्ति मिली श्रौर ऐतिहासिक जगत में इसने स्थान पाया। सिकन्दर की चढ़ाई श्रौर यात्रा के एक एक रास्ते का पता लगाना, बिगड़े हुए यूनानी नामों को ठीक करना श्रौर उनके उलटे पुलटे वर्णनों को ठीक करके श्रौर क्रम से लगाकर उपस्थित करना ही मानों भारत का पुराना इतिहास है। यही इतिहास-लेखक जब इस्लाम श्रौर भारत के इतिहास का श्रारम्भ करेंगे, तो

थोड़ी सी पंक्तियों में जंगली अरबों का और फिर एक भीषण रक्त-पिपास ( ईश्वर रचा करो ) पैग़म्बर का और उसके उत्तराधिकारियों की चढ़ाइयों का वर्णन करके एक ही दो पृष्ठ में अरब से सीधे गुजनी पहुँच जायँगे। यहाँ महमृद की सेना भारत पर जहाद (धर्म के प्रकार या रचा के लिये युद्ध ) करने के लिये तैयार मिलती है। उसीको लेकर वे तुरन्त पंजाव सिन्ध और गुजरात पहुँच जाते हैं और छुट मार करके उसे लौटा ले जाते हैं। फिर डेढ़ सौ बरस के बाद शहाबु-द्दीन ग़ोरी को भारत में लाते हैं और उसके बाद से मध्यकालीन भारत के इतिहास का क्रम चल पड़ता है। यहाँ प्रश्न यह होता है कि इतनी दूरी और अन्तर होने पर भी यूनान की सीमा तो आकर भारत से मिल जाती है पर इतनी समीपता के होते हुए भी क्या भारत और अफगानिस्तान से एक ओर और मकरान तथा सिन्ध से दूसरी त्रोर कोई सीमा नहीं मिलती थी? त्रौर क्या इन देशों में आपस में सन्धि और विग्रह, मेल और लड़ाई के सम्बन्ध नहीं थे ? और सीमा प्रान्त के इन कबीलों के मुसलमान होने से पहले इन सब बातों का क्रम था या नहीं ? क्या इन सब बातों की जाँच करना और इनका टूटी हुई कड़ियों को आपस में जोड़ना या मिलाना और उनसे कोई परिग्णाम निकालना आवश्यक है या नहीं ?

इन पुस्तकों को पढ़ने और इन इतिहासों को देखने से यही जान पड़ता है कि महमूद राजनवी के समय तक एक भी मुसलमान न्लेच्छ का पैर इस पित्रत्र भूमि पर नहीं पड़ा था, और मुसलमानों तथा हिन्दुओं में आपस में न तो किसी प्रकार का सम्बन्ध था, न जान पहचान थी और न आना जाना था, यद्यपि पिछले पृष्ठों को पढ़नेवाले पाठक यह बात अच्छी तरह समक्ष गए होंगे कि इन दोनों जातियों में कितने भिन्न भिन्न प्रकार के सम्बन्ध चले आते थे।

भारत और खैबर की घाटी के उस पार के देशों में सदा से बराबर लड़ाई और मेल के सम्बन्ध चले आते थे। इस्लाम से पहले इन देशों की यह दशा थी कि जब कभी काबुल का बादशाह बलवान हो गया, तब उसने वैहिन्द और पेशावर तक अधिकार कर लिया, और जब भारत के राजाओं को अवसर मिला, तब उन्होंने काबुल और कन्धार तक अपनी सीमा बढ़ा ली। यही दशा सिन्ध की श्रोर भी थी। कभी ईरान के बादशाह ने मकरान से सिन्धु नदं तक अधिकार कर लिया, और कभी सिन्ध के राजा ने बलोचिस्तान और मकरान लेकर ईरान की सीमा से सीमा मिला दी। ईसवी सातवीं शताब्दी तक बराबर यही हाल होता था। उसी समय से मुसलमान लोग देशों को जीतते हुए इधर बढ़ने लगे और इन देशों के कवीले और जातियाँ मुसलमान होने लगीं। उधर इस्लाम का सब से पहला सामानी राज्य था, जिसने बुखारा को अपनी राजधानी बनाया। पर उसके समय में भी लोगों का ध्यान काबुल से आगे न जा सका। इसके बाद सफारी राज्य हुआ, जो थोड़े ही दिनों तक रहा। उसने काबल और कन्धार से आगे पैर बढ़ाए थे। अब्बासी खिलाफत ने सिन्ध का नाम मात्र का शासन भी इसी को सौंप दिया। इसके बाद सामानी राज्य की सीमात्रों से हटकर उसके एक तुर्क अधिकारी ऋलप्तगीन ने अपने स्वामी की सैनिक चढ़ाई और दंड से बचने के लिये इस दूर के इलाक़े में अधिकार जमाने का प्रयत आरम्भ किया; और ग़ज़नी में अपने स्वतन्त्र राज्यकी राजधानी बनाई। यह हिजरी चौथी शताब्दी के मध्य की बात है। इसी ग़ज़नी राज्य का, चाहे दूसरा कहो चाहे तीसरा, राजा महमूद ग्राजनवी है। उसने अपने तेंतिस बरस के राज्य में ग़जनी के चारों स्रोर के देशों स्रौर राज्यों को, चाहे वे मुसलमान थे श्रीर चाहे नहीं थे, अपने भीषण श्राक्रमणों से विवश करके श्रौर श्रपने छोटे से पैतृक राज्य में मिलाकर एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव डाल दी। इसने ग़ज़नी के एक और क़ाश्गर के इस्लामी ऐलख़ानी राज्य को, दूसरी और स्वयं अपने स्वामी सामानियों के राज्य को, तीसरी और दैलिमियों के राज्य को, तबरिस्तान के राज्य आलजियार को, पूर्व की ओर ग़ोरियों के देश को, जो श्रव तक न तो मुसलमान थे और न कभी किसी राज्य के अधीन रहे थे; और इसके बाद पूर्व में मुलतान और सिन्ध के अरब अमीरों को और फिर लाहौर तथा भारत के कुछ राजाओं को उलट पुलटकर ग़ज़नी का साम्राज्य स्थापित किया था। इनमें से भारत और ग़ोर के अतिरिक्त जितने राज्य थे, वे सब मुसलमानों के ही थे।

हम यहाँ जिस विषय पर विचार करना चाहते हैं, उसमें इन सब बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया जा सकता; इस लिये हमने केवल प्रसंगवश ये थोड़ी सी पंक्तियाँ यहाँ दे दी हैं। हाँ, भारत का इतिहास लिखनेवालों का ध्यान हम इस ऋोर दिलाते हैं कि वे महमूद से पहले के ऋफग़ानिस्तान और भारत के सम्बन्धों की परिश्रम पूर्वक जाँच करें और आवश्यक सामग्री एकत्र करके लोगों के सामने कुछ नई बातें रखें।

ऊपर के वर्णन से पाठकों ने यह समक्त लिया होगा कि मुसलमानों ने भारतीय राजाओं के साथ जो युद्ध किए थे, वे केवल धार्मिक आवेश में आकर नहीं किए थे, बल्कि अनेक शताब्दियों से आपस में लड़ाई कगड़ों की जो एक शृंखला चली आती थी, यह भी उसीकी एक कड़ी थी।

यह तो उत्तरी भारत का हाल था; पर दिच्चणी भारत की दशा कुछ और ही थी। सन् ४१६ हि० (सन् १०६४ ई०) में महमूद ग़जनवी, सन् ५७४ हि० (११७८ ई०) में शहाबुद्दीन ग़ोरी और सन् ५९२ हि० (११९६ ई०) में कुखुद्दीन ऐवक गुजरात पर धावे करके बादल की तरह आए और आँधी की तरह निकल गए। हाँ इसके

सौ बरस बाद बघेले राजा और उसके मन्त्री माधव की आपस की शत्रता और मनमुटाव के कारण और माधव के बुलाने पर सबसे पहले त्र्यलाउद्दीन खिलजी सन् ६९७ हि० (१२९७ ई०) में गुजरात का हाकिम बन गया। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात से लेकर समुद्र के किनारे किनारे कारोमंडल तक का प्रदेश जीत लिया। पर उसकी विजयों का क्रम उस जहाज की तरह था, जो अपने बल से समुद्र का कलेजा चीरता हुआ आगे बढता जाता है। पर ज्यों ही वह एक कदम आगे बढ़ता है, त्यों ही उसके पीछे का पानी सिमटकर ऐसा हो जाता है कि पानी के ऊपर नाम के लिये भी किसी तरह का निशान नहीं रह जाता। यह मानों ख़िलजी सेनापित की एक सैनिक सैर या यात्रा थी; इससे अधिक और कुछ भी नहीं। सन् ७०९ हि० (१३०९ ई०) में उसके एक सैनिक ऋधिकारी मलिक काफूर ने कर्नाटक जीत लिया। पर इसके बाद सन् ७२७ हि० (१३२३ ई०) में दिच्चिए में बीजानगर का एक विशाल हिन्दू राज्य स्थापित हो गया, जो कई शताब्दियों तक दिचिग्गी भारत को उत्तरी भारत के मुसलमान आक्रमण करनेवालों से बचाता रहा । मलिक काफूर की विजयों के प्रसंग में मन्त्रबर (कारोमंडल) में जो एक छोटा सा मुसलमानी राज्य बन गया था, वह भी चालीस बरस के बाद नष्ट होकर बीजानगर के राज्य में मिल गया ।

पर इस लड़ाई भिड़ाई और चढ़ाई आदि की सीमा से दूर और बिलकुल अलग उन मुसलमान अरबों और इराक्तियों की बस्तियाँ थीं, जो स्थल मार्ग से उत्तर से द्त्रिण नहीं आए थे, बल्कि समुद्र के किनारों से चलकर इन प्रान्तों में आ बसे थे और बराबर यहाँ आते जाते रहते थे।

यह एक बहुत ही स्पष्ट बात है कि उत्तरी भारत से पहले दिच्चा भारत में मुसलमानों के उपनिवेश स्थापित हुए थे और उनका सम्बन्ध श्रमल में ज्यापार के लिये श्राने जाने से था। उन प्रान्तों में केवल बाहर से ही श्राकर मुसलमान लोग नहीं बसे थे, बल्कि स्वयं उन देशों के निवासी भी मुसलमान होने लग गए थे। इस प्रकार का प्रभाव श्रीर परिणाम होने के सम्बन्ध में कई प्रकार के प्रवाद प्रसिद्ध हैं, जो इतिहास की पुस्तकों श्रीर यात्रा विवरणों में लिखे हुए हैं। उन सबका सारांश यह है कि यह प्रभाव दो प्रकार के श्राकर्षणों से पड़ा था। एक तो श्ररव ज्यापारियों के श्राने जाने के कारण; श्रीर दूसरे उन सृक्षियों श्रीर मुसलमान फक्कीरों की करामातों के कारण जो सरन्दीप के चरणचिह्न के दर्शन करने के लिये श्राया करते थे।

# मुसलमानों का पहला केन्द्र सरन्दीप

करिश्ता ने लिखा है— "इस्लाम के पहले से ही अरब लोग इन टापुओं में ज्यापार करने के लिये आया करते थे और यहाँ के लोग अरब जाया करते थे। इस लिये सबसे पहले सरन्दीप के राजा को इस्लाम धर्म और मुसलमानों का हाल मातुम हुआ। मुहम्मद साहब के समकालीनों के ही समय सन् ४० हि० (ईसवी सातवीं शताब्दी के आरम्भ में ही) में वह मुसलमान हो गया।" करिश्ता ने यह नहीं बतलाया है कि यह घटना उसे किस प्रन्थ में लिखी हुई मिली थी; पर अजायबुल् हिन्द नाम की एक पुरानी पुस्तक से, जो सन् ३०० हि० के लगभग लिखी गई थी, इस प्रवाद का पूरा पूरा समर्थन होता है। बुजुर्ग बिन शहरयार नाम का महाह जो इन टापुओं में अपने जहाज लाया करता था, सरन्दीप का वर्णन करता हुआ लिखता है—

<sup>&#</sup>x27; फ़रिश्ता ; दूसरा खंड ; "सिन्ध' शीर्षक आठवाँ प्रकरण ; पृ० ३११, ( नवलिकशोर प्रेस )।

"भारत के पुजारियों, संन्यासियों और योगियों के कई भेद हैं। उनमें से एक बेकौर होते हैं जिनका मूल सरन्दीप से हैं। ये लोग मुसलमानों से बहुत प्रेम करते हैं और उनके प्रति बहुत अनुराग रखते हैं। ये गरमी के दिनों में नंगे रहते हैं। कमर में एक डोरी लगा कर केवल चार अंगुल की एक लॅगोटी बाँघ लेते हैं और जाड़ों में घास की चटाई ओड़ लेते हैं। इनमें से कुछ लोग एक ऐसा कपड़ा पहनते हैं जो अनेक रंगों के छोटे छोटे दुकड़ों को जोड़कर सीया हुआ होता है; और शरीर पर मुरदों की जली हुई हिडुयों की राख मल लेते हैं। ये लोग सिर और दाढ़ी मूछ के बाल मुँड़ाते हैं। गले में मनुष्य की एक खोपड़ी लटकाए रहते हैं और अपनी दीनता दिखलाने तथा दूसरों को शिवा देने के लिये उसी में खाते है।"

ऊपर जो चित्र खींचा गया है, उसे देखते हुए श्रौर इस वर्ग के सम्बन्ध में दूसरे श्ररब यात्रियों के वर्णनों को देखते हुए इस बात में किसी प्रकार का सन्देह नहीं रह जाता कि ये लोग बौद्ध धर्म के माननेवाले होंगे।

हमारा मल्लाह फिर इस प्रकार अपनी कहानी आरम्भ करता है-

"जब सरन्दीप के रहनेवालों और उसके आस पास के लोगों को इस्लाम के पैग़म्बर के धर्म प्रचार के लिये उठने का हाल माछम हुआ, तब उन्होंने अपने में से एक सममदार आदमी को पैग़म्बर के सम्बन्ध की सब बातों की जाँच करने के लिये अरब भेजा। जब वह आदमी रकता रकता मदीने पहुँचा, तब रसूल मुहम्मद साहब का देहान्त हो चुका था। अबू बकर सिदीक की ख़िलाफत का भी अन्त हो चुका था और हजरत उमर का समय था। उनसे मिलकर उसने

<sup>&#</sup>x27; सम्भवतः यही वह शब्द हैं जो किताबुल् बिद्य वत्तारीख और सुलैमान सौदागर के यात्रा-विवरण श्रादि में कहीं बेकर जैन श्रीर कहीं बेकर-नतैन के नाम से मिजता है।

पैराम्बर साहब की सब बातें पूछीं। हजरत उमर ने सब बातें व्योरेवार बतला दीं। जब वह लौटा, तब मकरान (बलोचिस्तान के पास) पहुँचकर मर गया। उसके साथ उसका एक हिन्दू नौकर था। वह सकुशल सरन्दीप पहुँच गया। उसीने रसूल पैराम्बर साहब, हजरत अबू बकर और हजरत उमर के सम्बन्ध की सब बातें बतलाई; उनके साधुओं के से रंग ढंग का हाल बतलाया और यह भी बतलाया कि वे कैसे नम्न और आतिध्य सत्कार करनेवाले हैं। वे पैवन्द लगे हुए कपड़े पहनते हैं और मसजिद में सोते हैं। अब ये लोग मुसलमानों के साथ जो इतना प्रेम और अनुराग रखते हैं, उसका कारण यही है।"

इस प्रवाद का तीसरा समर्थन इस घटना से होता है कि हिजरी पहली शताब्दी के अन्त में उमिवयों की ओर से इराक का शासक हजाज था; और भारतीय टापुओं की ओर इराक के बन्दरगाह से ही जहाज आते थे। उस समय सरन्दीप (जिसे अरब लोग याक़ृत या लाल का टापू भी कहते थे) के राजा ने मुसलमानों के प्रति अपनी मित्रता और प्रेम दिखलाने के लिये एक जहाज में दूसरे अनेक उपहारों के साथ उन मुसलमान खियों और लड़कियों को भी इराक भेज दिया, जिनके पित या पिता वहाँ व्यापार करते थे और वहीं परदेस में उनको अनाथ छोड़कर मर गए थे। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि हिजरी पहली शताबदी में ही सरन्दीप में मुसलमानों का उपनिवेश स्थापित हो चुका था। अबूजेंद सैराको (सन् ३०० हि०) ने हिजरी तीसरी शताब्दी के अन्त में यहाँ अरब व्यापारियों के रहने और आने जाने का उल्लेख किया है। व

१ श्रजायबुल् हिन्दः पृ० १४४-४७।

र फुत्दृहुल् बुल्दान ; बिला जुरी ; सन् २७१ ; ए० ४३४ ( लीडन )

व अबू ज़ैद सैराफ़ी ; ए० १२१ (पेरिस)

# दूसरा केन्द्र मालदीप

इस ओर मुसलमानों और अरबों का दूसरा केन्द्र मालदीप का टापू था, जिसको अरब लोग कभी कभी जजीरतुल् महल और कभी कभी इन छोटे छोटे सब टापुत्रों को मिला कर दीबात कहते थे। इन टापुत्रों का सबसे विस्तृत वर्णन इब्न बत्ता ने किया है। उस के समय में अर्थात् सुलतान मुहम्मद् तुरालक के समय (सन् ७०० हि०) में यह सारे का सारा टापू मुसलमान था ख्रौर इसमें अरबों तथा देशी मुसलमानों की बस्तियाँ थीं। सुलतान खदीजा नाम की एक बंगाली महिला इस पर शासन करती थी। इब्न बतूता के समय में यहाँ यमन त्र्यादि के बहुत से विद्वान् त्र्यौर मल्लाह उपस्थित थे। उनकी जबानी इस टापू के लोगों के मुसलमान होने का हाल सुनकर उसने इस प्रकार लिखा है—''यहाँ के छोग पहले मूर्त्तिपूजक थे। यहाँ हर महीने समुद्र में से निकल कर देव के रूप में एक बला आती थी। जब यहाँ के लोग उसको देखते थे, तब एक कुँ आरी लड़की को बनाव सिंगार करके उस मन्दिर में छोड़ आते थे, जो समुद्र के किनारे था। पर मराको के एक अरब शेख अबुल बरकात बरवरी मग़रिबी संयोग से यहाँ आ गए थे। उनके आशीर्वाद से यह बला उनके सिर से टली थी। यह करामात देखकर वहाँ का राजा शनोराजा और सारी प्रजा शेख के हाथ से मुसलमान हो गई।" इन्न बतूता कहता है कि इस्लाम प्रहण करनेवाले इस राजा ने जो मसजिद बनवाई थी, उसकी मेहराब पर यह लेख लिखा हुआ मिला था-

"सुलतान ऋहमद शनवराजः ऋबुल बरकात मगरिबी के हाथ से मुसलमान हुआ।"

<sup>ै</sup> दीप शब्द संस्कृत के द्वीप से बना है; श्रीर उसी दीप या दीव का बहुवचन श्ररववालों ने "दीवात" बना लिया था।

तात्पर्य यह कि उस समय से लेकर आज तक ये सब टापू मुसलमान हैं और उनमें से बहुत से ऐसे लोग बसते हैं, जिनके वंश में अपबों का रक्त मिल गया है।

## तीसरा केन्द्र मलाबार

प्रवादों से सिद्ध होता है कि इस्लाम और अरबों का तीसरा केन्द्र भारत का वह अन्तिम तट है, जिसको हिन्दुओं के पुराने समय में केरल कहते थे और पीछे से मलाबार कहने लगे (मलय इस प्रदेश के पर्वत का नाम है)। अरबी भूगोल-लेखकों ने इसकी सीमा गुजरात की अन्तिम सीमा से लेकर कोलम नामक स्थान तक, जो ट्रावन्कोर में है, बतलाई है।

तोहफतुल् मुजाहिदीन में एक प्रवाद है, जिसे फरिश्ता ने उद्धृत किया है और जो इस प्रकार है—

"इस्लाम से पहले और इस्लाम के बाद यहूदी और ईसाई व्यापारी यहाँ आया करते थे और यहाँ रहने लग गए थे। जब इस्लाम का प्रचार हुए दो सौ बरस बीत गए, तब आरब और आजम (फारस) प्रदेश के कुछ मुसलमान फकीर, जो हजरत आदम के चरण-चिह्नों के दर्शन करने के लिये सरन्दीप, जिसे लंका कहते हैं, जा रहे थे। संयोग से उन लोगों का जहाज हवा के मांके से बहक कर मलाबार के बदनकोर (कडंगानोर) नामक नगर के किनारे आ लगा। नगर के राजा जैमोर (सामरी) ने इनकी बहुत आब भगत की। बातों बातों में इस्लाम की चर्चा आई। राजा ने कहा कि मैंने यहूदियों और ईसाइयों के मुँह से तुम्हारे पैराम्बर और धर्म का हाल सुना है। अब तुम आप सुनाओ। उन फकीरों ने इस्लाम धर्म के तत्त्व ऐसे प्रभावशाली रूप में बतलाए कि उस पर राजा मोहित हो गया। राजा ने उनसे वचन ले जिया कि लौटते समय भी वे इसी

मार्ग से जायँगे। अपने वचन के अनुसार लौटते समय भी वे वहाँ आये। राजा ने सब अमीरों को बुलाकर कहा कि अब मैं ईरवर का स्मरण करना चाहता हूँ। यह कहकर उसने सारा देश अपने कर्मचारियों में बराबर बाँट दिया और आप छिपकर उन फकीरों के साथ अरब चला गया। वहाँ जाकर वह मुसलमान हो गया; और उसने उन फकीरों से कहा कि मलाबार में इस्लाम का प्रचार करने का उपाय यह है कि तुम लोग मलाबार से व्यापार करना आरम्भ करो। और अपने अमीरों के नाम उसने इस आशय का एक पत्र लिखकर उन लोगों को दे दिया कि इन विदेशी व्यापारियों के साथ सब प्रकार से दया और अनुप्रह का व्यवहार किया जाय और हर अच्छे काम में इनकी सहायता की जाय। इन्हें अपने उपासना-मन्दिर बनाने की आज्ञा दी जाय; और इनके साथ ऐसा अच्छा व्यवहार किया जाय कि ये लोग वहीं रहने लगें और उसी देश को अपना देश बनाने की इच्छा करें। उसी समय से अरब यात्री इस देश में आने जाने और रहने सहने लगे।'"

एक और दूसरा प्रवाद है (जिसे फरिश्ता ने ऊपरवाले पहले प्रवाद से अधिक ठीक माना है, पर जो मेरी समक्त में पहले से अधिक ग्रालत है) "कि जैमूर के मुसलमान होने की घटना स्वयं पैग़म्बर मुहम्मद साहब के समय में हुई थी।" इस प्रवाद के अनुसार ये फकीर लोग फिर मलाबार लौट आए। उन्होंने कदनकोर में मसजिद बनवाई। उनमें से कुछ लोग तो वहीं रह गए और कुछ लोग वर्त्तमान ट्रावन्कोर के कोलम नगर में चले गए। वहाँ भी उन्होंने मसजिद बनवाई। फिर हेली, माराबी, जरपट्टन, दरपट्टन, फन्दरनिया (पंडा रानी), चालियात, फाकनौर और मंगलौर में मसजिदें बनवाई और उपनिवेश स्थापित किए।"

यह तो फरिश्ता के कथन का सारांश है; पर मूल तोहफतुल् मुजाहिदीन के एक दो और उद्धरण भी उपयोगी हैं, जिनसे पीछे के

समय के रंग ढंग का पता चलता है। उसमें कहा है—"भारत के पश्चिमी समुद्र तट के बन्दरगाहों पर भिन्न भिन्न देशों से बहुत से ज्यापारी त्राते हैं। इसका परिणाम यह हुत्रा है कि नए नगर बस गए हैं त्रोर मुसलमानों के ज्यापार के कारण उनकी त्राबादी भी बढ़ गई है। मकान भी बहुत त्राधिकता से बन गए हैं। यहाँ के सरदार त्रोर राजा मुसलमानों पर अत्याचार करने से बचते हैं। यद्यपि ये सरदार त्रोर उनके सिपाही मूर्त्तपूजक हैं, पर फिर भी वे मुसलमानों के धर्म और उनके त्राचार विचार त्रादि का बहुत कुछ त्रादर करते त्रोर ध्यान रखते हैं। मूर्त्तपूजकों और मुसलमानों के इस मेल जोल से इस कारण और भी त्राश्चर्य होता है कि मुसलमानों की संख्या सारी त्राबादी का दसवाँ भाग भी नहीं है। "" सामूहिक रूप से मलाबार के हिन्दू राजाओं का मुसलमानों के साथ बहुत प्रतिष्ठा और दया का ज्यवहार होता है; क्योंकि उनके देश में त्राधक नगरों के बस जाने का कारण इन्हीं मुसलमान ज्यापारियों का वहाँ बस जाना है।""

मलाबार के यही मुसलमान ऋरब व्यापारी, जो ऋपना देश छोड़ कर यहाँ ऋगकर बस गए थे, भारत में मोपला और नायत के नामों से प्रसिद्ध हैं। पुर्त्तगालियों के ऋगने से पहले तक समुद्र का सारा व्यापार इन्हीं लोगों के हाथ में था। उस देश के जो निवासी पीछे से मुसलमान हो गए थे या जो लोग उनके साथ ब्याह शादी करके उनकी बिरादरी में हो गए थे, वे भी उन्हीं लोगों में मिल गए हैं।

## कोलम

कोलम नगर आजकल के ट्रावन्कोर देश में है। अरब महाह बहुत पुराने समय से इसका नाम लेते चले आते हैं और कहते हैं—

<sup>&#</sup>x27; तोहफतुल् मुजाहिदीन का उद्धरण ; डा० आर्नल्ड इत दावते इस्लाम ; पृ० ३८२-८३।

"यह मसालोंवाले देश का अन्तिम नगर है।" यहाँ से अदन के लिये जहाज जाया करते थे। यहाँ मुसलमानों का एक महल्ला बस गया था और उनकी एक जामा मसजिद भी थी।

## चौथा केन्द्र माबर या कारोमण्डल

मदरास में मलाबार के सामने दूसरी श्रोर जो समुद्र तट है, उसे श्ररव लोग मश्रवर या माबर कहते हैं। श्राजकल इसका नाम कार मंडल प्रसिद्ध है माबर का नाम भी श्ररव यात्रियों श्रोर व्यापारियों में विशेष रूप से प्रसिद्ध था। इब्न सईद मग्निरवी ने हिजरी छठी शताब्दी के श्रन्त में इसका वर्णन किया है; श्रोर बतलाया है कि यह कोलम के पूर्व में है श्रोर तीन चार दिन के रास्ते पर दक्षिण की श्रोर मुका हुश्रा है। जकरिया क़जविनी (सन् ६८६ हि०) ने हिजरी सातवीं शताब्दी में इसका नाम मन्दल लिखा है श्रोर यहाँ की श्रगर लकड़ी की बहुत प्रशंसा को है। उसने इसी के पास कन्या कुमारी को स्थान दिया है, जिसे उसने रास कामरान लिखा है; श्रोर इसी सम्बन्ध से इस ऊद या श्रगर को कामरूनी ऊद कहते थे। श्र श्रवुल किदा (सन् ७३२ हि० १३१३ ई०) ने रासकुमारी को रास कम्हरी लिखा है। श्रोर माबर की सीमा इस प्रकार लिखी है—"यह मलाबार के पूरव में कोलम से तीन चार दिन की दूरी पर है श्रीर

<sup>&#</sup>x27; तक्रवीमुल् बुल्दान ; पृ० ३६१।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> उक्त ग्रन्थ और पृष्ठ।

श्रासारुल् बिलाद ; क्रज़िवनी ; पृ० ८२ ।

तकवीमुल् बुल्दान ; पृ० ३४४ ।

र उक्त ग्रन्थ पु० ३५४।

इसका आरम्भ कोलम के पूरब से होता है।"' "इसकी राजधानी का नाम बेरदाल (बेरधूल) है। यहाँ बाहर से घोड़े लाए जाते हैं।"र

जान पड़ता है कि समुद्र तट का यह भाग कुछ शताब्दियों के बाद अरबों के काम में आने लगा था। हिजरी छठी शताब्दी के अन्त से इसका नाम सुनने में आता है। हिजरी सातवीं शताब्दी से यहाँ अरबों का अच्छा प्रवेश और अधिकार देखने में आता है। वस्साफ (मृत्यु सन् ७२८ हि०) और जामे उत्तवारीख के लेखक रशीदु हीन (मृत्यु सन् ७१० हि०) ने हिजरी आठवीं शताब्दी के अन्त में अपनी अपनी पुस्तकें लिखी हैं। भारत में यह जलाछ दीन कीरोज शाह खिलजी का समय था। वसाफ और रशीद दोनों ही प्रायः एक से शब्दों में लिखते हैं—

"मञ्जबर देश कोलम से लेकर सेलवार (नीलौर) तक समुद्र के किनारे तीन फरसंग लम्बा है। इसमें बहुत से नगर श्रौर गाँव हैं। यहाँ के लोग अपने राजा को देवार कहते हैं, जिसका अर्थ है धनवान। चीन के बड़े बड़े जहाज, जिनको जंक या जनक कहते हैं, चीन, माचीन, सिन्ध श्रौर भारत के देशों से बहुत से बहुमूल्य पदार्थ श्रौर कपड़े यहाँ लाते हैं। माबर से रेशमी कपड़े श्रौर सुगन्धित लकड़ी ले जाते हैं। यहाँ के समुद्र से बड़े बड़े मोती निकाले जाते हैं। यहाँ होनेवाली चीजें इराक़, खुरासान, शाम, रूम श्रौर युरोप तक जाती हैं। इस देश में लाल श्रौर सुगन्धित घासें उत्पन्न होती हैं। माबर मानों भारत की कुंजी है। कुछ वर्ष पहले सुन्दर पाँडे

र तक्रवीसुल् बुल्दान ; पृ ० ३५४।

र तारीख वस्साफ का रचना-काल सन् ७०७ हि० (सन् १३०७ ई०) है। ईिलयट; तीसरा खंड; पृ० ४४।

यहाँ का दीवान था। उसने अपने तीन भाइयों के साथ मिलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में अपना अधिकार बढ़ाया था। मलिक तकीउद्दीन विन अब्दुर रहमान विन महम्मद उत् तैयवी, जो शेख जमालदीन का भाई है, इस राजा का मन्त्री था। राजा ने पट्टन और मली पट्टन (पट्टम और मलयपट्टम ) और बादल की रियासत उसे सौंप दी थी। माबर में घोड़े अच्छे नहीं होते; इस लिये इन दोनों में यह सममौता हो गया था कि जमालुदीन इन्नाहीम केश (कैस) नामक बन्दरगाह से चौदह सौ बढ़िया ऋरबी घोड़े दीवान को ला दिया करे। हर साल फारस की खाड़ी के कतीफ, इलहसा बहरीन, हुरमज त्रादि बन्दरगाहों से दस हजार घोड़े त्राते थे त्रौर हर घोड़े का दाम दो सौ बीस चाँदी के सिक्के (दीनार) होंगे। सन् ६९२ हि० ( १२९३ ई० ) में दीवान मर गया त्र्यौर उसकी सम्पत्ति उसके मन्त्रियों, परामर्शदातात्रों श्रीर नाइयों (नायकों ) में बँट गई। शेख जमालहीन उसका उत्तराधिकारी हुआ। कहते हैं कि उसे सात हजार बैलों का बोम सोना और जवाहिरात मिले। और पहले जो सममौता हो चुका था, उसके अनुसार तकीउद्दीन उसका नायब नियुक्त हुआ।"?

इसी समय के आस पास जब मार्को पोलो यहाँ आया था, तब उसने देखा था कि यहाँ का राज्य पाँच हिन्दू राजाओं के हाथ में था। पर यहाँ का व्यापार उस समय भी पूरी तरह से मुसलमानों के

<sup>&#</sup>x27; अरव और भारत के व्यापारिक सम्बन्ध के प्रकरण में इस टापू का पूरा हाल बतलाया जा खुका है।

र ईिलियट; पहला खंड; पृ० ६१-७० में जामे उत्तवारीख का अनुवाद। वस्साफ ने अधिक जाँच करके और विस्तार के साथ यह घटना बिखी है। देखो वस्साफ; दूसरा खंड; पृ० ३२-४४।

ही हाथ में था; श्रीर अरब से यहाँ घोड़े श्राया करते थे। वह लिखता है—

"इस देश में घोड़े नहीं होते । हुरमुज और अदन के बन्दरगाहों से व्यापारी लोग हर साल यहाँ घोड़े लाते हैं और पाँचो राज्यों में हर साल दो दो हजार घोड़े खरीदे जाते हैं । एक एक घोड़े का मूल्य पाँच पाँच सौ दीनार तक दिया जाता है।"

इसने यहाँ के मोतियों और रत्नों की श्रमीम सम्पत्ति का भी उहेख किया है।

# हिन्दू राजा के लिये मुसलमानों की मुसलमानों से लड़ाई

इसके बाद ही सुलतान अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने गुजरात लेकर कारोमंडल तक उथल पुथल मचा दी। उस समय सारे भारत में पहली बार यहाँ यह घटना हुई थी कि कारोमंडल के राजा की ओर से, जिसकी राजधानी बेरधूल में थी, इराक और अरब के मुसलमानों ने चढ़ाई करनेवाले तुकों का सामना किया था। दिल्ली के अमीर खुसरों ने अपने खजायनुल् फुतूह नामक अन्थ में, जो सुलतान अलाउद्दीन खिलजी की उन्हीं विजयों का अतिरंजित और व्यर्थ के राब्दाडम्बर से भरा हुआ इतिहास है, यह घटना विस्तार के साथ लिखी है। मुसलमानों ने अपने पुराने समभौते के अनुसार अपने संरचक बेरधूल के राजा की पूरी सहायता की और वे उसकी ओर से तुर्क मुसलमानों के साथ खूब लड़े। पर तुर्क वीरों का सामना करना सहज नहीं था। राजा हार गया और उसके देश पर सुलतान

<sup>ृ</sup> श्रमीर खुसरो कृत ख़ज़ायनुत् फुत्ह। तारीख जामये मिल्लियः इस्तामियः में प्रकाशित ( श्रतीगढ़; सन् १६२७ ) ए० १४७-१६२।

श्रलाउद्दीन के सेनापित मिलक काफ़र ने श्रिधकार कर लिया। जो मुसलमान उससे लड़े थे, उन्हें वह कड़ा दंड देना चाहता था; पर उन्होंने कुरान श्रीर कलमा पढ़ पढ़कर श्रपने मुसलमान होने का प्रमाण दिया।

> यह घटना सन् ७१० हि॰ ( सन् १३१० ई॰ ) में हुई थी। ईलियट साहब की एक भूल

ईलियट साहब ने अपने इतिहास के दूसरे खंड में तारीख़ आलाई के नाम से खजायन उल् फुत्ह का सारांश दिया है। उसमें इस घटना के सम्बन्ध में अमीर खुसरो के एक वाक्य का इस प्रकार अनुवाद दिया है—"ये मुसलमान प्रायः आधे हिन्दू थे और उन्हें अपने धमें का ज्ञान नहीं था।" पर वाक्य का यह आशय ठीक नहीं है, बिलकुल रालत है। सच बात यह है कि इन मुसलमानों ने हिन्दू राजा का साथ दिया था; इसी लिये अमीर खुसरो ने किवता की शैलो और अत्युक्ति के फेर में पड़कर निरा शब्दाडम्बर रचा है; और उन मुसलमानों को बहुत कुछ बुरा भला कहा है, जिसका कोई ठीक अभिप्राय नहीं है। उसका अर्थ "आधे हिन्दू होना" तो बहुत दूर की बात है।

## पाँचवाँ केन्द्र गुजरात

श्रवों का पाँचवाँ व्यापारिक केन्द्र गुजरात, काठियावाड़, कच्छ श्रौर कोकन में था, जहाँ राजा वल्लभराय या श्रवों के प्रिय राजा बल्हरा का राज्य था। इसकी पहली राजधानी वल्लभीपुर में थी, जो

१ तीसरा खंद ; पृ० ६०।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> देखो ख़ज़ायनुल् फुत्हः ; पृ० १६१-६२ ।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> उक्त ग्रन्थ श्रीर पृष्ठ ।

आजकल के भावनगर के पास एक बड़ा नगर था। अरब लोग इसे सदामानगर या महानगर कहते थे। पुरातत्त्व सम्बन्धी आजकल की जाँच से प्रमाणित होता है कि इस नगर का विस्तार पाँच मील तक था। यहाँ के कुछ राजा बौद्ध और कुछ राजा जैन थे; और उन्हीं दोनों के भगड़ों में शायद इस नगर का नाश भी हुआ था। इसी राज्य में चैमूर का बन्दरगाह था, जिसको अरब सैमूर कहते हैं। यह बन्दरगाह बहुत उन्नति पर था। इसके बाद खम्भायत आदि का स्थान था।

सबसे पहला अरब यात्री और व्यापारी, जिसने अपना यात्रा-विवरण सन् २३५ हि॰ में पूरा किया था, सुलैमान था। उसने वल्लभी राजा की बहुत प्रशंसा की है और लिखा है कि यह और इसकी प्रजा अरबों और मुसलमानों से बहुत प्रेम करती है; और इसकी प्रजा का यह विश्वास है कि हमारे राजाओं की आयु इसी लिये अधिक होती है कि वे अरबों के साथ प्रेम का व्यवहार करते हैं। इन उद्धरणों से यह पता चलता है कि अरब व्यापारियों और नए बसे हुए मुसलमानों के साथ यहाँ के लोगों का बहुत अच्छा और मित्रतापूर्ण सम्बन्ध था। यही कारण था कि इस राज्य के नगरों में अरब लोग बहुत अधिक संख्या में बस गए थे और बिलकुल अन्त समय तक बसे रहे थे।

इसी प्रकार ताकन या दाखन या दिल्ला के (राजा के) सम्बन्ध में भी इसका यही कहना है कि वह भी अरबों के साथ बल्हरा के ही समान प्रेम रखता है। रवयं गुजरात या गूजर (जजर) राजाओं के सम्बन्ध में वह लिखता है—"वे अरबों के राशु हैं।" र

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> खजायनुल् फुत्र्हः ; पृ० २६-२७।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> उक्त ग्रन्थ ; पृ० २६ ।

<sup>ै</sup> उक्त ग्रन्थ ; पृ० २८।

हिजरी तीसरी शताब्दी के अन्त और चौथी शताब्दी के आरम्भ
में जब बुजुर्ग बिन शहरयार मल्लाह अपने जहाज इधर लाता था, तब
इन प्रान्तों में अरबों और साधारण मुसलमानों की बहुत बस्ती होती
थी। उसे एक ऐसा हिन्दू महाह भी मिला था, जो मुसलमान हो
गया था और जिसने अपने जहाजों से बहुत धन कमाया था और हज
भी किया था। सेराफ का मुहम्मद बिन मुसलिम नाम का एक
व्यापारी भी इसको मिला था, जो थाना (बम्बई के पास) में बीस
बरस से अधिक समय तक रहा था और जो भारत के बहुत से नगरों
में घूम आया था और उनकी सब बातें जानता था। चैमूर गुजरात
का सैमूर) में इसे फसा (फारस का एक स्थान) का एक मुसलमान
अब्बकर भी मिला था। गोन्ना को पुराने अरब लोग संदापुर कहते
थे। वहाँ के राजा का एक मुसलमान भी मुसाहब था, जिसका नाम
मुसा था।

### हुनरमन्द

यह एक फारसी का शब्द है, जिसका साधारण ऋथं है हुनर जाननेवाला या गुणवान पर ऋरवों ने इस शब्द का एक विशेष ऋथं में व्यवहार किया है, और इसके अन्त का "द" गिराकर वे इसे "हुनरमन" कहते हैं और इससे "हुनरमनः" क्रिया बनाते हैं, जिसका ऋथं होता है हुनरमन्द या गुणवान होना। इससे उस काजी या मुसलमान न्यायकर्त्ता का अभिशाय लिया जाता था जो ग़ैर-मुसलमान

<sup>&#</sup>x27; श्रजायबुल् हिन्द ; पृ० १६।

र उक्तं ग्रन्थः ; ए० १४२।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> उक्त प्रन्थ ; पृ० १५७ ।

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> उक्त प्रन्थ भीर पृष्ठ ।

राज्यों में उन्हीं राज्यों की त्रोर से मुसलमानों के मुकदमों का फैसला करने के लिये नियुक्त किया जाता था। जिस समय संसार में अरबों श्रौर मुसलमानों के राज्य अपनी पूरी उन्नति पर थे, उस समय दूसरे राज्यों में मुसलमानों को कुछ उसी प्रकार के विशेष अधिकार प्राप्त होते थे, जिस प्रकार आजकल युरोप की जातियों को एशिया और श्रफ्रिक़ा के राज्यों में कुछ विशेष श्रधिकार प्राप्त होते हैं; श्रीर उनका मुकदमा किसी ऐसे न्यायालय में नहीं उपिथत किया जा सकता जिसमें न्याय करनेवाला हाकिम युरोपियन न हों। उन दिनों मुसलमानों ने भी ग़ैर-मसलमान देश में अपने व्यवहारों और आने जाने के सम्बन्ध में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त कर लिए थे। तुर्किस्तान, रूम, चीन श्रीर भारत में मुसलमानों के इन विशेष अधिकारों का पता चलता है। तात्पर्य यह कि ग़ैर-मुसलमान देशों में वहीं के राज्य का नियुक्त किया हुआ जो मुसलमान काजी कान्सल या अधिकारी होता था, वह हुनरमन्द कहलाता था। हिजरी तीसरी शताब्दी के अन्त और चौथी शताब्दी के आरम्भ में चैमूर में अरबों की बस्ती इतनी अधिक बढ़ गई थी कि उनके लिये राजा को एक हुनरमन्द् नियुक्त करना पड़ा था। उसका नाम अब्बास बिन माहान था।

#### वल्लभराय का राज्य

हिजरी चौथी शताब्दी के आरम्भ में मसऊदी भारत आया था। सन् ३०३ हि० में वह खम्भायत में था। इसके सिवा वह गुजरात के और देशों में भी घूमा था। वस्तभराय (बस्हरा)

<sup>&#</sup>x27; देखो इब्न हौक़ल ; पृ० २३३।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> श्रजायबुल् हिन्दः पृ० १४४ ।

राजाओं के सम्बन्ध में इसकी भी वही सम्मित है, जो इसके साठ सत्तर बरस पहले सुलैमान ने प्रकट की थी। वह कहता है—"अरबों और मुसलमानों का जितना आदर राजा बरहरा के राज्य में है, उतना सिन्ध और भारत के और किसी राजा के राज्य में नहीं है। इस राजा के राज्य में इस्लाम का अच्छा आदर और रत्ता होती है। इसके राज्य में मुसलमानों की मसजिदें और जामे मसजिदें बनी हैं, जो हर तरह से आबाद हैं। यहाँ के राजा चालिस चालिस और पचास पचास बरस तक राज्य करते हैं। यहाँ के लोगों का यह विश्वास है कि हमारे राजाओं की आयु इसी न्याय और मुसलमानों का आदर करने के कारण बड़ी होती है। गुजरात के राजा की राज्यता का वही हाल है, और ताकन या दिच्या के राज्य में भी मुसलमानों का वही शादर है।"

# सैमूर में दस हज़ार की बस्ती

"सैमूर (वल्लभराय के राज्य का एक नगर) में अरबों और वर्णसंकर मुसलमानों की बस्ती दिन पर दिन बढ़ती जाती है। जिस समय मसऊदी आया था (सन् ३०४ हि०) उस समय केवल एक नगर में दस हजार मुसलमान बसते थे।

#### बेसर

ईश्वर जाने यह क्या शब्द है, पर मसऊदी ने लिखा है कि इससे उन मुसलमानों से अभिप्राय है, जो भारत में उत्पन्न हुए हों। इसका बहुवचन उसने "बयासरः" बतलाया है, इस सम्बन्ध में मसऊदी का महत्वपूर्ण लेख इस प्रकार है—

¹ मसऊदी इत मुरुजुजहब ; पहला खंड ; पृ० ३८२-८४ ।

"मैं सन् ३०४ हि० में राजा बल्हरा के राज्य के लार प्रदेश के चैमूर (सैमूर) नामक नगर में उपिस्थित था। उस समय उस नगर के हािकम का नाम जाँच था और उस समय वहाँ दस हजार मुसलमान बसे हुए थे जो भारत में उत्पन्न हुए (बयासरः) थे; और उनके सिवा सैराफ, उमान, बसरा, बरादाद और दूसरे देशों के भी मुसलमान थे, जो यहाँ आकर बस गए थे। उनमें से बहुत से प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, जैसे मुहम्मद बिन इसहाक सन्दालोनी (सन्दापुरी या जदापुरी या चन्दापुर?)। हुनरमन्दी के पद पर उन दिनों अबू सईद उपनाम बिन जकरिया प्रतिष्ठित थे। हुनरमन्द का अभिप्राय मुसलमानों का सरदार है; और इसका स्वरूप यह है कि राजा मुसलमानों में से ही किसी को उनका सरदार बना देता है और मुसलमानों के सम्बन्ध के सब मामले मुकदमे उसी को सौंप देता है। और बयासरः का अर्थ है वह मुसलमान जो भारत में ही उत्पन्न हुए हों।"

#### थाना में

हिजरी छठी शताब्दी के अन्त में सुलतान शहाबुद्दीन का समकालीन इब्न सईद मग़रिबी सन् ५८५ हि॰ में मराको और मिस्र में बैठकर बैरूनी की कानून मसऊदी की तरह खगोल विद्या पर एक पुस्तक लिख रहा था। उसमें उसने दिचणी भारत के कुछ नगरों के नाम लिए हैं। थाना के सम्बन्ध में वह कहता है—''यह गुजरात (लार) का अन्तिम नगर है। व्यापारियों में इसका नाम बहुत प्रसिद्ध है। इस भारतीय तट पर रहनेवाले सभी लोग हिन्दू हैं जो मूर्तिपूजा करते हैं, पर अपने साथ मुसलमानों को भी बसा लेते हैं।"

<sup>&#</sup>x27; मसऊदी कृत मुरूजुजहब ; दूसरा खंड ; ए० ८४-८६ (लीडन)

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> तकवीमुल् बुल्दान ; श्र**बु**ल् फ़िदा के श्राधार पर पृ० ३५६।

### खम्भायत में

खन्भायत के सम्बन्ध में यह कहता है—"यह भी भारत के समृद्र तट के नगरों में से है, जहाँ व्यापारी लोग जाया करते हैं। इसमें मुसलमान भी बसे हुए हैं।"' इसके बाद ही सुलतान शम्सुद्दीन अल्तमश के समय (सन् ६२५ हि०) में जामे उल् हिकायात का लेखक औफी सम्भवतः सिन्ध से खम्भात गया था। उसका कहना है—"वहाँ (खम्भात में) अच्छे धर्मनिष्ठ मुसलमानों की बसती है। उनकी एक जामे मसजिद भी है और उसका एक इमाम और खतीव (खुतवा पढ़ने वाला) भी है। गुजरात का राजा, जो नहरवाला में रहता था, इन लोगों के साथ बहुत ही न्याय का व्यवहार करता था।""

# हिजरी चौथी शताब्दी में खम्भात से चैमूर तक

इन्त होक़ल बग़दादी, जिसने हिजरी चौथी शताब्दी में गुजरात से सिन्ध तक की यात्रा की थी, लिखता है—

"खन्भात से सैमूर तक राजा बल्हरा (वल्लभराय) का राज्य है। ' उसमें अधिकतर तो हिन्दू ही बसते हैं, पर साथ ही मुसलमान भी हैं, और उन मुसलमानों पर स्वयं मुसलमानों का ही शासन है। अर्थात् राजा की ओर से उनके लिये एक मुसलमान वाली या रचक नियत होता है। ' वल्लभराय के इलाकों में मसजिदें हैं, जिनमें जुमा ( शुक्रवार ) की नमाजें पढ़ी जाती हैं; और

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> उक्त ग्रन्थ ; पृ० २५७ ।

र थ्रौफी कृत जामे उल् हिकायात की हाथ की लिखी प्रति, जो भाजमगढ़ के दारुल् मुसन्निफीन में रखी है।

इसी प्रकार उनमें दूसरी नमाजें भी पढ़ी जाती हैं और खुले आम अजान भी दी जाती है। '''

# हिजरी आठवीं शताब्दी में खम्भात से कारोमंडल तक

गुजरात से कारोमंडल तक के सारे प्रदेश मिलक कफूर जीतता चला गया था। पर वह एक आँधी थी, जो आई और निकल गई। पर आरम्भ और अन्त में अलाउद्दीन की विजयों का जो मंडा गड़ा था, वह न उखड़ सका। पर फिर भी स्वतन्त्र हो गए। उधर गुजरात और इधर कारोमंडल के बीच में सैकड़ों मील के इलाके पहले की ही तरह हिन्दू राजाओं और रायों के अधिकार में थे। गुजरात तो फिर सदा के लिये इस्लामी हो गया है; पर कारोमंडल (माबर) में हसन कैथली और उसके उत्तराधिकारों ने हिजरी आठवीं शताब्दी के मध्य तक प्रायः चालिस बरस राज्य किया। फिर बीजानगर के राजाओं ने उसे जीत लिया।

मराको का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता भी इसी समय भारत आया था। वह मुहम्मद तुग्न ककी ओर से उत्तर में एक राजकीय सन्देश लेकर चीन जा रहा था। वह पहले दिख्नी से खन्भात और फिर खन्भात से कारोमंडल गया था, जहाँ से चीन के लिये जहाज जाते थे। उसने इस पूरे मार्ग की इस्लामी बस्तियों और वहां के हाकिमों का वर्णन किया है जिससे पता चलता है कि केवल हिन्दुओं की बस्तियों और राज्यों में कहाँ कहाँ मुसलमान लोग बसे हुए थे और उनकी क्या दशा थी।

<sup>&#</sup>x27; इब्न होकल ; पृ० २३३ ( लीडन )

#### खम्भात

इन्न बतुता दौलताबाद श्रीर सागर होकर खम्भात पहुँचा था जो गुजरात का एक बड़ा बन्दरगाह था। यद्यपि उस समय दिल्ली के साम्राज्य से उस बन्दरगाह का नाम मात्र का सम्बन्ध था : पर वहाँ का व्यापार, कार बार, वैभव और व्यवस्था आदि सब कुछ अरब श्रीर इराक के व्यापारियों श्रीर जहाज चलानेवालों के हाथों में थी, जो वहाँ पहले से बसे हुए चले स्राते थे। अरब, इराक श्रौर श्रजम के सुसलमान सभी जगह अधिकता से थे और उनकी बनाई हई मसजिदें श्रीर खानकाहें श्रावाद थीं। इब्न बतूता कहता है-"यह नगर अपनी मसजिदों और दूसरी इमारतों के कारण और नगरों से बहुत अच्छा है; और इसका कारण यह बतलाया जाता है कि यहाँ के प्रायः निवासी बाहरी देशों के साथ ज्यापार करते हैं। वे सदा अच्छे अच्छे मकान और सुन्दर सुन्दर मसजिदें बनाते रहते हैं श्रीर उनके बनाने में वे सदा एक दूसरे से बढ़ जाने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ के विशाल भवनों में वे सदा एक महल शरीफ सामरी का है; श्रौर उससे सटी हुई एक विशाल मसजिद है। व्यापारियों के शिरोमिए गाजरूनी का भी एक बड़ा मकान है और उसके साथ भी . एक मसजिद है। शम्सुद्दीन कुलाहदोज (टोपी बनाने वाला) नाम के व्यापरी का मकान भी बहुत बड़ा है। नगर में हाजी नासिर की खानकाह है जो इराक के द्यारबकर नामक नगर के रहनेवाले थे। दूसरी खानक़ाह ख्वाजा इसहाक़ की है, जहाँ फ़क़ीरों के लिये लंगर भी बँटता है।"

<sup>&#</sup>x27; सफ़रनामा इब्न बतुता; ( अरबी; खैरिया मिस्न का छपा हुआ ) दूसरा खंड; ए० १२७-२१।

## गावी और गन्धार

गावी और गन्धार ये दोनों भड़ौच की बराबरी के बन्दरगाह थे ( श्राईन अकबरी )। इन्न बत्ता खम्भात से चलकर पहले गावी और फिर वहाँ से गन्धार पहुँचा था। वह कहता है कि समुद्र तट के ये दोनों नगर राजा जालीनी के अधिकार में हैं; पर वह स्वयं मुसलमान बादशाह के अधीन है। यहाँ भी उसे मुसलमान बसे हुए मिलते हैं, जिनमें से बहुत से मुसलमान ऐसे थे जो राजा के दरबारी या राज कमचारी थे। इनमें से एक का नाम ख्वाजा बहरा था और दूसरा इब्राहीम नाविक था, जो छः जहाजों का मालिक था। इन्न बत्ता इसी गन्धार में इब्राहीम नाविक और उसके भाई के जहाजों पर सवार हुआ था, उन जहाजों के नाम जागीर और मन्द्रत थे। उन जहाजों पर पचास तीर चलानेवाले और पचास हन्शी सिपाही थे।

## बैरम

यह एक छोटा सा टापू है जो भारत के तट से चार मील दूर है। (यह अदन के पासवाला बैरम नहीं है।) पहले इसपर हिन्दुओं का अधिकार था, पर फिर मुसलमानों ने उसे अपने हाथ में ले लिया था। इब्न बतूता के समय में गाजरूनी ने, जिसे मलिकुत्तुज्ञार या व्यापारियों का राजा कहते थे, यहाँ नगर बनवाया था और मुसलमानों को उसमें बसाया था।

#### गोगा

इसका नाम गोगा या घोघा था। (यह वर्त्तमान भावनगर के पास है)। यहाँ राजा दनकौल का राज्य था। यह बहुत बड़ा नगर था। इसमें बड़े बड़े बाजार थे। यहाँ उसने एक मसजिद देखी थी, जो हजरत खिष्ठ, की मसजिद कहलाती थी, जिन्हें सर्व साधारण समुद्र में डूबनेवाले लोगों का सहारा सममते हैं। यहाँ हैदरी फक्रीरों का एक दल रहता था।

#### चन्दापुर

यहाँ से हमारा यात्री चन्दापुर पहुँचा, जिसे अरव लोग सन्दापुर कहते थे और जिसे नाम की इसी समानता के कारण मैंने किसी समय सिंघापुर समका था। पर वास्तव में यह चन्दापुर आजकल के गोआ के पास था। हमारे यात्री को यहाँ एक मुसलमान सुलतान जमालुद्दीन हनवरी का राज्य मिला था। इस सुलतान जमालुद्दीन का पिता हसन एक जहाज चलानेवाला था। सुलतान जमालुद्दीन स्वतन्त्र नहीं था, बल्कि राजा हरीव ( शुद्ध नाम हरीर है और यह बीजानगर का राजा था) के अधीन था। यहाँ हिन्दुओं का महल्ला अलग और मुसलमानों का महल्ला अलग था। यहाँ एक बहुत बड़ी मसजिद थी जो इब्न बतुता की दृष्ट में बग्रदाद की मसजिदों के जोड़ की थी।

चन्दापुर के पास ही समुद्र के किनारे एक और छोटी बसती थी, जिसमें एक गिरजा भी था। बहाँ के एक मन्दिर में उसकी भेंट एक ऐसे आदमी से हुई थी जो ऊपर से देखने में तो योगी जान पड़ता था, पर वास्तव में मुसलमान सूफी था। वह खाली इशारों से बातें करता था।

## हनूर या हनोर

इसको होन्र कहते हैं और यह अब भी बम्बई प्रान्त के उत्तरी कनाडा जिले में है। यह मुलतान जमालु हीन का मुख्य केन्द्र था। यहाँ इब्न बतृता को शेख मुहम्मद नागौरी नाम के एक सज्जन मिले थे, जिनकी एक खानकाह थी। इनके सिवा फक्रीह इस्माईल से, जो कुरान के बहुत बड़े पंडित थे और न्रहीन अली काजी तथा एक और इमाम से भेंट हुई थी। इस नगर में इसने एक यह विलक्षण बात देखी कि स्त्रियों और पुरुषों सब में शिचा का बराबर प्रचार और चर्चा थी। इसने नगर में लड़िकयों के तेरह और लड़कों के तेइस विद्यालय देखे थे। हनूर की मुसलमान श्वियाँ भी हिन्दू श्वियों की तरह साड़ी पहनती थीं। यहाँ के रहने वालों की जीविका व्यापार से चलती थी। यहाँ इब्न बत्ता को चन्दापुरवाले मुसलमान योगी का एक संदेसा और कुछ उपहार मिला था। यहाँ के निवासी इमाम शाफ के अनुयायी थे, जिसका मतलब यह है कि वे या तो अरब थे और या उनकी सन्तान थे।

#### मलाबार

हुनोर से इब्न बतुता का जहाज मलाबार के तट पर श्राकर लगा था। वह कहता है "इस इलाके की सीमा चन्दापुर से कोलम तक है, जो दो महीने का मार्ग है। यह कालीमिचौंवाला देश है। यहाँ छोटे बड़े सब मिलाकर बारह हिन्दू राजा हैं। बड़े राजाओं के पास पचास पचास हजार और छोटे राजाओं के पास तीन चार हजार सेना है, जहाँ एक राजा का राज्य समाप्त होता श्रीर दूसरे राजा का राज्य श्रारम्भ होता है, वहाँ लकड़ी का एक फाटक लगा रहता है, जिस पर उस राजाके राज्य का नाम लिखा रहता है। यद्यपि यहाँ सभी हिन्दू राज्य हैं, फिर भी इनमें मुसलमानों का बड़ा आदर है। चन्दापुर से कोलम तक हर आध मील पर लकड़ी का एक मकान बना है, जिसमें द्कानें श्रीर चौतरे बने हैं। वहाँ सभी यात्री, चाहे वे हिन्दू हों श्रौर चाहे मुसलमान, ठहरते श्रौर विश्राम करते हैं। हर मकान के पास एक कुत्राँ है, जिसपर एक हिन्दू सब लोगों को पानी पिलाता है। हिन्दुत्रों को बरतन में से पिलाता है श्रौर मुसलमानों को चुल्छ से। हिन्दू लोग मुसलमानों को अपने घर के अन्दर नहीं आने देते और न अपने बरतनों में उन्हें भोजन कराते

हैं। अगर बरतन में भोजन कराते हैं, तो या तो वह बरतन तोड़ डालते हैं और या उसी मुसलमान को दे डालते हैं। पर जहाँ कहीं कोई मुसलमान नहीं होता, वहाँ वे मुसलमानों का भोजन बना देते हैं और उनके सामने केले के पत्ते पर रख देते हैं। जो भोजन बच रहता है, वह चील, कौवे और कुत्ते को खिला देते हैं। इस पूरे रास्ते में हर पड़ाव पर मुसलमान लोग बसे हुए हैं, जिनके पास मुसलमान यात्री जाकर ठहरते हैं। वे लोग यात्रियों के लिये सभी चीज़ें मोल लेकर भोजन बना देते हैं। यदि यहाँ जगह जगह मुसलमानों की बस्ती न होती, तो मुसलमानों का यात्रा करना बहुत कठिन होता। रास्ते में भी यदि हिन्दू लोग किसी मुसलमान को चलता हुआ देखते हैं, तो रास्ते से हट जाते हैं।"

#### अबी सरूर

मलाबार में जिस नगर में इन्न बतूता सब से पहले गया था, उसका नाम उसने अबी सक्तर बतलाया है। अबुल् ित्ता ने अपने भूगोल में इसका नाम यासकर लिखा है। इन्न बतूता कहता है कि यह एक छोटा सा बन्दरगाह है। यहाँ भी मुसलमानों की बस्ती है और उन सब का बड़ा आदमी या सरदार शेख जुमा है, जो अबी रस्तः के नाम से प्रसिद्ध है। यह बहुत बड़ा दानी है। इसने अपना सारा धन फक्रीरों और ग़रीबों को बाँट दिया है। यहाँ नारियल के पेड़ बहुत हैं।

### पाकनौर

श्रवी सरूर से वह पाकनौर पहुँचता है। श्राजकल यह मदरास के द्विग कन्नड में बरकूर के नाम से प्रसिद्ध है। इब्न बतूता के समय में यह बीजानगर के श्रधीन था। वह कहता है कि यहाँ के राजा का नाम वासुदेव है। उसके पास लड़ाई के तीस जहाज़ हैं। लेकिन इन जहाजों का प्रधान श्रिधकारी मुसलमान है जो श्रच्छा श्रादमी नहीं था। वह यात्रियों को छटता था। जब यहाँ कोई जहाज श्राता था, तब राजा उससे पहले बन्दरगाह के कर के रूप में कुछ लेता था। पर राजा ने इब्न बतूता का बहुत श्रादर सत्कार किया था। यहाँ का बड़ा श्रादमी हुसैन सलात है। यहाँ काजी श्रीर खतीब नियत हैं। हुसैन सलात की बनवाई हुई एक मसजिद भी है।

# मंगलौर

यहाँ से उसने मंगरौर (मंगलौर) में जाकर लंगर डाला था। वह कहता है कि यह मलाबार का सब से बड़ा समुद्री स्थान है। कारस खौर यमन के प्रायः व्यापारी यहाँ आकर उतरते हैं। इसके राजा का नाम रामदेव है। यहाँ प्रायः चार हजार मुसलमान बसे हुए हैं, जिनका महल्ला अलग है। कभी कभी यहाँ के रहनेवालों से उनकी लड़ाई भी होती है, पर राजा बीच में पड़कर दोनों में मेल करा देता हैं। यहाँ एक क़ाज़ी है जो बहुत ही योग्य और उदार है। उसका नाम बदरहीन है। वह माबर (कारोमएडल) का रहनेवाला है और शाफ़ई सम्प्रदाय का है। जब यहाँ के राजा ने अपने लड़के को ज़मानत या ओल के रूप में जहाज़ पर भेजा, तब हम लोग क़ाज़ी के कहने से उतरे। इन लोगों ने तीन दिन तक हम लोगों की दावत और सत्कार किया।

## हेली

इस समय हेली नाम का कोई बन्दर नहीं है, पर कनानोर से सोलह मील उत्तर की त्रोर समुद्र में पहाड़ का एक कोना निकला हुन्त्रा है, जिसको हेली (एली) पर्वत कहते हैं। इब्न बतूता कहता है—''यह बहुत बड़ा त्रौर सुन्दर नगर है। यहाँ बड़े बड़े जहाज त्र्याते हैं। चीन के जहाज यहीं त्राकर ठहरते हैं। हिन्दू त्रौर मुसलमान दोनों ही इस नगर को बहुत पिवत्र कहते हैं; क्योंकि यहाँ एक जामें मसिजद है, जिसे मेंट चढ़ाने की मन्नत सभी जहाजवाले मानते हैं और सभी लोग मेंट चढ़ाते भी हैं। जो मेंट चढ़ती है, वह एक खजाने में जमा की जाती है। उस खजाने का प्रबन्ध हुसैन नाम का मुसलमान करता है जो उस मसिजद का इमाम है। यहाँ के मुसलमानों का सरदार हुसैन वज्जान है। यहाँ विद्यार्थियों का एक दल है जिसको इसी जामे मसिजद के खजाने से वृत्ति मिलती है। इस मसिजद के साथ एक लंगर भी है, जहाँ से यात्रियों और ग्रिश मुसलमानों को भोजन मिलता है।" यहाँ मकदशवा (ऋफ़िक़ा) के एक महात्मा फ़कीर से इब्न बतूता की भेंट हुई थी। वे महाशय भारत, चीन और अरब की यात्रा कर चुके थे।

#### जरपट्टन

यह मलाबार प्रान्त का कदाचित् वही स्थान है, जिसे आजकल कन्दापुरम कहते हैं। हिजरी पहली शताब्दी में मलाबार के राजा के मुसलमान होने पर भिन्न भिन्न नगरों में जो मसजिदें बनी थीं, डनमें से एक यहाँ भी बनी थी। इब्न बत्ता कहता है—"यहाँ के राजा का नाम कोयल है। वह मलाबार का बड़ा राजा है। उसके जहाज कारस, यमन और उमान तक जाते हैं। यहाँ बग़दाद के एक विद्वान् से उसकी भट हुई थी, जिसका एक भाई यहाँ का बड़ा व्यापारी था और जो बहुत धन छोड़कर मरा था। जब कोई मुसलमान मर जाता है, तब उसकी सम्पत्ति में से हिन्दू राजा कुछ नहीं लेता। वह सम्पत्ति मसलमानों के सरदार के पास अमानत रहती है।" इब्न बत्ता कहता है कि जिस समय में यहाँ से चलने लगा था, उस समय उक्त विद्वान् अपने मरे हुए भाई की सम्पत्ति लेकर बग़दाद जाने की तैयारी कर रहे थे।

#### दहपट्टन

यह भी राजा कोयल के राज्य में है। समुद्र के किनारे यह एक बड़ा नगर है। यहाँ बाग बहुत ऋधिकत से हैं। नारियल, काली-मिर्च, सुपारी, पान और अरुई बहुत अधिक होती है। यहाँ राजा कोयल के पुरखों में से किसी का बनवाया हुआ एक बहुत सुन्द्र ताल है, जिसमें गढ़े हुए लाल पत्थर लगे हैं श्रीर जिसके चारों कोनों पर चार गुम्बद हैं। इसी के पास राजा कोयल के बाप दादों में से कसी की बनवाई हुई एक मसजिद भी है। मुसलमान लोग उसी तालाब में नहाते हैं, नमाज पढ़ने से पहले हाथ पैर धोते या वज करते हैं ऋौर उस मसजिद में नमाज पढ़ते हैं। कहते हैं कि वह राजा मुसलमान था। इब्न बत्ता ने वहाँ के रहने वाले मुसलमानों के मुंह से उस राजा के मुसलमान होने का यह हाल सुना था कि वहाँ एक ऐसा पेड़ था, जिसमें से हर साल पतकड़ के दिनों में एक ऐसा पत्ता गिरता था जिस पर कलमा लिखा हुआ होता था। जब यह पत्ता गिरता था, तब उसमें से आधा पत्ता हिन्दू ले लेते थे और आधा मुसलमान ले लेते थे। उससे रोगी लोग अच्छे हो जाते थे। यही करामात देखकर वह राजा मुसलमान हो गया था। वह ऋरबी लिपि पढ सकता था। उसके मरने के बाद उसका लड़का मुसलमान नहीं हुआ और उसने वह पेड़ जड़ से उखड़वा दिया। पर वह पेड़ फिर निकल आया। इब्न बतूता के समय में उस मसजिद के पास वह पेड़ खड़ा था और उसके सामने एक मेहराब बनी थी।

#### बुद्धपद्दन

दहपट्टन से उसका जहाज बुद्धपट्टन पहुँचा था। यहाँ भी हिजरी पहली शताब्दी में मुसलमान होनेवाले राजा की एक मसजिद बनी थी। इब्न बतूता कहता है कि यह भी समुद्र के किनारे एक

बड़ा नगर है। कदाचित् यह वालियाम नगर था, जो आजकल के बैपुर नामक नगर के पास था। इन्न बतूता कहता है कि यहाँ अधिकतर ब्राह्मण लोग बसे हुए हैं, जो मुसलमानों से घृणा करते हैं। इसी लिये यहाँ मुसलमानों की बस्ती नहीं है। नगर के बाहर समृद्र के किनारे एक मसजिद है। मुसलमान यात्री वहीं जाकर ठहरते हैं। यह मसजिद भी इसी लिये बची हुई है कि एक बार जब किसी ब्राह्मण ने इसकी छत तोड़कर उसकी लकड़ी ले जाकर अपने घर में लगा ली, तब उसका घर जल गया। उस घर के जलने में वह आप अपने घर के सब लोगों और माल असबाब सहित जल गया था। तब से कोई ब्राह्मण उस मसजिद को नहीं छूता, बिक वे लोग उस मसजिद की सेवा और रहा करते हैं। उन्होंने आनेजानेवालों के पीने के लिये यहाँ पानी का प्रबन्ध कर दिया है और उसके द्वार पर जाली लगा दी है, जिसमें पन्नी उसके अन्दर न जायँ।

## पिंडारानी

यहाँ से चलकर हमारा यात्री पिंडारानी पहुँचा, जिसको वह फन्द्रीना कहता है। श्रीर जो कालीकट से सोलह मील उत्तर है। वह कहता है—"यह बहुत बड़ा नगर है। इसमें मुसलमानों के तीन महरुते बसे हुए हैं। हर महरुते में एक मसजिद है। समुद्र के किनारे एक सुन्दर जामे मसजिद है, जिसका मुंह समुद्र की श्रोर है। वहाँ का क़ाजी श्रीर इमाम उमान का रहनेवाला है। यहाँ गरमी के दिनों में चीन के जहाज श्राकर ठहरते हैं।

## कालीकट

यहाँ से हमारा यात्री मलाबार के प्रसिद्ध बन्दर कालीकट में पहुँचा था। वह कहता है कि यह मलाबार का सबसे बड़ा बन्दर है। यहाँ चीन, जाबा, लंका, मालदीप, यमन और फारस के व्यापारी बल्कि सारे संसार के व्यापारी त्राते हैं। यहाँ का बन्दर संसार के बड़े बड़े बन्दरों में से है। यहाँ का राजा हिन्दू है, जिसकी उपाधि जैमूर (सामरो) है। यह उसी नरह दाढ़ो मुझाता है, जिस तरह रूमी या किरंगो लोग जिन्हें मैंने वहाँ देखा था, मुड़ाते हैं। पर यहाँ के व्यापारियों का सरदार मसलमान है। उसका नाम इन्नाहीम शाह बन्दर है। वह बहरीन का रहनेवाला है श्रीर बहुत विद्वान तथा दानी है। सभी स्थानों के व्यापारी उसके यहाँ त्र्याकर भोजन करते हैं। नगर का क़ाज़ी फ़ल़रुद्दीन उस्मानी है त्र्यौर खानक़ाह का शेख शहाबुद्दीन गाजरूनी है। चीन और भारत में जो लोग अब इसहाक गाजरूनी की मन्नत मानते हैं, वे इसी खानक़ाह में लाकर भेंट चढ़ाते हैं। मिस्काल नाम का नाविक या मल्लाह भी यही रहता है। यह बहुत प्रसिद्ध त्रौर धनवान समद्री व्यापारी है; त्रौर इसके निज के जहाज हैं, जो भारत, यमन, चीन त्रौर फ़ारस से व्यापार की सामग्री लाते और ले जाते हैं। राजा के नायव या दीवान और शेख शहाबुद्दीन तथा इब्राहीम शाह बन्दर ने इब्न बतुता का स्वागत सुलतान मुहम्मद तुग़लक के राजदूत के रूप में मंडे श्रीर नगाड़े के साथ किया था। इब्न बतुता कहता है कि कालीकट का राजा बहुत न्यायशील है। एक बार राजा के नायब या दीवान के भतीजे ने एक मुसलमान व्यापारी की तलवार छीन ली। व्यापारी ने जाकर उसके चाचा से सब हाल कहा। उसने जाँच करने के बाद श्राज्ञा दी कि उसी तलवार से उस भतीजे के दो दुकड़े कर दिए जायें।

चीन जानेवाले जहाज यहीं से चलते थे। अच्छे मौसिम के आसरे इब्न बतुता को महीनों यहाँ ठहरना पड़ा था। उसके जहाज का वकील या प्रधान अधिकारी शाम देश का रहनेवाला था, जिसका नाम सुलैमान सफदी था। उसकी भूल से एक दुर्घटना हो गई। इब्न बतुता का माल असवाब तो जहाज पर चढ़ गया और वह आप

किनारे पर छूट गया। अन्त में स्थल के मार्ग से कोलम के लिये इस विचार से चल पड़ा कि मैं वहाँ पहुँच कर उस जहाज पर चहुँगा।

# कोलम

कोलम आजकल के ट्विन्कोर में है। इब्न बत्ता कहता है—"सारे मलाबार में यह नगर सबसे अधिक सुन्दर है। यहाँ के बाजार भी अच्छे हैं। यहाँ के ज्यापारी इतने धनी हैं कि वे सारे जहाज का माल एक ही बार मोल ले लेते हैं और गोदाम में रखकर बेचते हैं। यहाँ मुसलमान ज्यापारी भी बहुत हैं। उनमें सबसे बड़ा अलाउदीन है जो आवा नगर का रहनेवाला है। यहाँ इराक्त के लोग अच्छी संख्या में बसे हुए हैं। नगर का क़ाजी कजबीन का एक विद्वान है। नगर में सबसे बड़ा धनी मुसलमान मुहम्मद शाह बन्दर है। उसका भाई तकीउहीन बड़ा विद्वान है। यहाँ की जामे मसजिद भी अच्छी और सुन्दर है। यहाँ के राजा का नाम लौग तिकरी (वहाँ की भाषा में राजा को डेरी कहते हैं) बतलाते हैं। यह मुसलमानों का बहुत आदर करता है और बहुत न्यायशील है। यहाँ कालीकट वाले शेख शहाबदीन गाजकती के लड़के शेख फख़रदीन की खानक़ाह है।"

#### चालियात

जहाजों के नष्ट हो जाने के कारण इब्न बतूता को फिर इसी मार्ग से कालीकट लौट आना पड़ा था। मार्ग में वह चालियात में ठहरा था, जिसे अरब लोग शालियात कहते थे और अब जिसको शालिया कहते हैं। यह कालीकट के पास था। इब्न बतूता यहाँ के कपड़ों की कारीगरी की बहुत प्रशंसा करता है। यहाँ से वह हनोर और फिर वहाँ से चन्दापुर (गोआ) पहुँचा था। जान पड़ता है कि उस समय राजा ने (कदाचित् बीजानगर के राजा से अभिप्राय है) लड़कर सुलतान जमालुद्दीन हनवरी के हाथ से यहाँ का राज्य छीन लिया था। इब्न बतृता यहाँ से जहाज पर चढ़कर मालदीप चला गया।

# मालदीप

यहाँ श्ररव व्यापारियों की बड़ी बस्ती थी श्रौर सुलतान खदीजा यहाँ शासन करती थी। इसका पूरा हाल ऊपर दिया जा चुका है।

## सीलोन

मालदीप से वह सीलोन श्राया था। उस समय के वहाँ के राजा का नाम श्रार्य चक्रवर्ती था। उसके पास बहुत से जहाज थे, जो यमन तक जाया करते थे। यह राजा कारसी भाषा समम्तता था। चरण चिह्न के कारण यहाँ श्ररब श्रीर श्रजम के मुसलमान ककीरों का श्राना जाना लगा रहता था।

#### गाली

घूमता फिरता वह सीलोन के गाली (काली) नामक बन्दर में पहुँचा था। यहाँ से आज भी युरोप और आस्ट्रेलिया के लिये जहाज जाते हैं। यहाँ के जहाजों का मालिक इन्नाहीम नाविक या महाह था। इन्न बत्ता कोलम्बो और बताला से इन्नाहीम महाह के जहाज पर चढ़कर फिर भारत के समुद्र-तट पर माबर (कारोमंडल) में आया था।

# माबर (कारोमंडल)

जिस समय इन्न बत्ता करोमंडल पहुँचा था, उस समय वहाँ रायासुद्दीन दामगानी बादशाह था। यह वही राज्य था जो श्रलाउद्दीन खिलजी के सेनापित मिलक काफूर की विजय के बाद यहाँ स्थापित हो गया था। यह शायद सन् ७४१ हि० (१३४१ ई०) की बात है। इस शताब्दी के अन्त में बीजानगर के राजा ने इस्लामी राज्य का अन्त कर दिया था। यहाँ की राजधानी मदूरा नगर में थी।

#### द्वार समुद्र

श्राजकल जहाँ मैसूर का राज्य है, उस समय वहाँ होयराल वंश का राज्य था। उसकी राजधानी का नाम द्वारसमुद्र था। उस समय वहाँ जो राजा राज्य करता था, उसका नाम वहालदेव था। इन्न बतूता ने उसकी सेना की संख्या एक लाख बतलाई है। उसमें प्रायः बीस हजार मुसलमान थे। इन्न बतूता के कहने के श्रनुसार ये सब मुसलमान सिपाही भागे हुए श्रपराधी और पहले के चार और डाकू थे। पर श्राश्चर्य है कि इतने चोर, डाकू श्रीर अपराधी उस समय कहाँ से श्रा गए थे। कदाचित् इन्न बतूता ने क्रोध में श्राकर ऐसा लिख दिया है; क्योंकि उस समय ये लोग कारोमंडल के बादशाह ग्रयासुदीन के, जो इन्न बतूता का साँद्र था, विरोधी और शत्रु थे।

#### बीजानगर

कृष्णा नदी से लेकर समुद्र के किनारे तक बीजानगर का बहुत बड़ा हिन्दू राज्य था। इसके सम्बन्ध में एक बहुत आश्चर्य की बात है। एक और तो स्थल में बहमिनयों के मुसलमान राज्य से इस बीजानगर का सदा से बैर विरोध और लड़ाई मगड़ा चला आता था; और दूसरी और समुद्र के मार्ग से अरब और फारस के मुसलमान बादशाहों के साथ इसका सम्बन्ध बना हुआ था। इसी लिये अमीर तैमूर के लड़के मिरजा शाह रुख ने यहाँ अपने कुछ राजदूत भेजे थे, जिनके प्रधान मौलाना कमालुद्दीन अब्दुर्रफ्जाक थे। उन्होंने लौटकर बीजानगर राज्य के वैभव और उन्नति का जो हाल लिखा था, वही हाल स्थानी रौजतुस्सका नाम की पुस्तक में खाविन्द शाह ने और हबीबुस्

सियर ने अपने भूगोल वाले अंश में मंगलौर, कालीकट और बीजानगर के नामों के नीचे उद्धृत किया है। बीजानगर की सेना में दस हजार मुसलमान थे, जिनका सैनिक बल बहुत अधिक था और इसी लिये बीजानगर के राजा उनका बहुत आद्र करते थे। उन्होंने उनके लिये एक मसजिद भी बनवा दी थी; और वहाँ कुरान का भी आदर किया जाता था।

उपस्थित सज्जन इन दूर के इलाकों में घूमते फिरते उकता गए होंगे। पर फिर भी आप लोगों ने यह देख लिया होगा कि इन दूर दूर के प्रान्तों में मुसलमान लोग सैनिक विजय प्राप्त करने से पहले भी कहाँ कहाँ और किस किस रूप में फैले हुए थे और हिन्दू पड़ोसियों तथा राजाओं के साथ उनके किस प्रकार के सम्बन्ध थे। और आप लोगों ने यह भी देख लिया होगा कि हिन्दू मुसलमानों के सम्बन्धों का यह दृश्य से कितना भिन्न है। अब आइए, थोड़ी देर तक सिन्ध के रेगिस्तान का भी आनन्द लीजिए।

# छठा केन्द्र सिन्ध

उपर कहा जा चुका है कि श्ररबों ने हिजरी पहली शताब्दी के श्रन्त में किस प्रकार देवल (ठट्ठ) से मुलतान तक जीता था। पर वास्तव में इस विजय बल्कि चढ़ाई से भी पहले सिन्ध में मुसलमान लोग बस चुके थे। एक बार पाँच सौ मुसलमान एक श्ररब सरदार की श्रधीनता में मकरान से भागकर सिन्ध के राजा दाहर के यहाँ चले श्राए थे। रे हिजरी पहली शताब्दी के श्रन्त में मुहम्मद बिन क़ासिम ने सिन्ध और मुलतान जीता था। इसके बाद से प्रायः सौ सवा सौ

<sup>&#</sup>x27; फ़रिस्ता ; पहला खंड ; पृ० ३३३ ( नवलिकशोर )।

र फुत् हुस् सिन्ध ; बिलाज़री।

बरस तक यह देश पहले दिमश्क और फिर बग़दाद के राज्य का एक श्रंग बना रहा। हिजरी तीसरी शताब्दी (ईसवी नवीं शताब्दी) के मध्य में मोतिसम बिहाह के बाद प्रधान केन्द्र की दुर्बलता के कारण यहाँ के अरब शासक प्रायः स्वतन्त्र से हो गए। इसके बाद कहीं तो हिन्द् राजात्रों ने किसी किसी के देश पर अधिकार कर लिया; और कहीं मसलमानों ने अपने राज्य खड़े कर लिए। सुलतान महमृद गुजनवी की चढ़ाई के समय तक सिन्ध में उनमें से कुछ कुछ मुसलमान राज्य बचे हुए थे, जिनमें से दो राज्य श्रौरों से बड़े थे। एक सिन्ध के सिरे पर मन्सूरा में श्रीर दूसरा सिन्ध के श्रन्त में मुलतान में। हिजरी चौथी शताब्दी के अन्त तक जो अरब यात्री यहाँ आते गए हैं, वे इन दोनों मुसलमानी राज्यों का वर्णन करते गए हैं। मुलतान, मन्सूरा, देवल और दूसरे नगरों में सुलतान महमूद के समय से पहले बीसियों मुसलमान विद्वान् श्रौर हदीस के ज्ञाता उत्पन्न हुए थे, जिसमें से एक अबृमुअसिर नजीह सिन्धी हैं जो हिजरी दूसरी शताब्दी में हुए थे। ये इतिहास के बहुत बड़े पंडित सममे जाते थे। इनकी इतनी प्रतिष्ठा थी कि जब इनका देहान्त हुआ, तब खलीका महदी ने इनके जनाजे की नमाज पढाई थी।

उसी समय सिन्ध में अरबी भाषा का एक प्रसिद्ध किव हुआ था, जिसका नाम अबू अता सिन्धी है। यद्यपि इसका उच्चारण ठीक नहीं था, पर फिर भी इसके अरबी शेरों की श्रेष्ठता खास अरब के रहनेवाले भाषाविद् भी मानते थे। यदि इस प्रकार और कोटि के दूसरे महानुभावों के नाम यहाँ गिनाए जायँ, तो एक बड़ा पोथा तैयार हो जायगा; इस लिये यह प्रकरण यहीं पर छोड़ा जाता है।

अरबों ने सिन्ध प्रान्त जीतने के बाद वहाँ अपने उपनिवेश स्थापित किए थे। कुरैश, कल्ब, तमीम, असद, यमन और हजाज के बहुत से कबीले यहाँ के भिन्न भिन्न नगरों में आकर बस गए; और हिजरी तीसरी शताब्दी के मध्य तक मुलतान से लेकर समुद्र तक इनका राज्य किसी न किसी प्रकार बना रहा। पर अन्त में यमन और हज्जाज के अरबों के आपस के लड़ाई फगड़ों ने इनको नष्ट कर दिया और बहुत से प्रदेश इनके हाथों से निकल गए। फिर भी मुलतान और मन्सूरा (सिन्ध) में इनके दो राज्य ऐसे थे जो सुलतान महमूद की चढ़ाई तक बने रहे। पहले इन्हीं दोनों का वर्णन कुछ विस्तार के साथ किया जायगा।

#### मुलतान

ऊपर कहा जा चुका है कि इस नगर पर अरबों ने हिजरी पहिली शताब्दी ( ईसवी सातवीं शताब्दी ) में अधिकार किया था। उस समय से लेकर सुलतान महमृद् ग़जनवी के समय तक सदा इस पर अरबों का ही अधिकार रहा। हिजरी तीसरी और चौथी शताब्दी के सभी ऋरव यात्रियों ने इसका वर्णन किया है। मुलतान महमृद की चढ़ाईके समय और उसके बाद भी बराबर यहाँ मुसलमानों का उपनिवेश बना रहा। त्रारम्भ में सिन्ध के दूसरे नगरों के साथ मुलतान पर भी दिमश्क के उम्मिया वंश का ऋधिकार रहा। तीस पैंतिस बरस के बाद समय ने करवट बदली। सन् १३२ हि॰ में मुसलमानी साम्राज्य की गही पर उमैया लोगों की जगह अब्बासी लोग बैठे और शासन का केन्द्र दिमश्क से हटकर बग़दाद श्रा गया। उसके बाद प्रायः हिजरी तीसरी शताब्दी के आरम्भ तक अर्थात् मोतसिम के समय तक मुलतान का अब्बासी शासन के केन्द्र के साथ सम्बन्ध रहा। इसके बाद यह अवस्था हो गई कि यदि खलीका बलवाम होता था, तो वह इस दूर के नगर पर ऋपना ऋधिकार रखता था; श्रौर यदि दुर्बल होता था तो यहाँ के प्रधान अधिकारी स्वतन्त्र हो जाते थे। वे अधिकारी वाली कहलाते थे। मुलतान उन दिनों सिन्ध और मन्सरा के वालियों के हाथ में रहता था। पर पीछे से मुलतान सिन्ध से भो श्रालग हो गया और वहाँ एक श्रालग, स्वतन्त्र श्रीर स्थायी राज्य बन गया। इस स्वतन्त्रता का समय लगभग हिजरी तीसरी शताब्दी का मध्य भाग है।

यहाँ मुलतान से हमारा अभिप्राय केवल एक नगर से नहीं है, विल्क पूरे सूबे या प्रदेश से है, जो किसी समय पूरी एक रियासत या राज्य था। मिश्र के मन्त्री महलबी ने हिजरी चौथी शताब्दी में लिखा है—"इसकी सीमाएँ बहुत विस्तृत हैं। पिठ्यम की ओर मकरान और दिक्खन की ओर मन्सूरा (सिन्ध) तक इसका विस्तार है।" रिस्थ नद के पास जो कन्नौज था, वह सन् ३०० हि० में मुलतान के सूबे में था। उस समय एक लाख और बीस गाँव मुलतान के मुसलमानी राज्य की सीमा में थे। रे

पुराने राज्यों में प्रायः यह नियम था और होना भी चाहिए कि जिन सम्प्रदायों का शासन और सरकार से सम्बन्ध नहीं होता था, वे भाग भागकर राज्य के अन्तिम और सीमा पर के प्रदेशों में जाकर शरण लेते थे। अग्निप्जक ईरानियों और ईसाई रूमियों में भी यही दस्तूर था; और मुसलमान अरबों में भी यही बात हुई थी। पहले कहा जा चुका है कि कजदार में खारिजी मुसलमानों की बस्ती थी और उन्हों का राज्य भी था इसी प्रकार मुलतान में भी

<sup>&#</sup>x27; अबुल् फ़िदा कृत तकवीमुल् बुलदान ; पृ० ३४० (पेरिस )।

र मसऊदी ; पहला खंड ; पृ० ३७२ ( पेरिस ) ।

<sup>ै</sup> उक्त प्रन्थ ; पृ० ३७४।

ध मुसलमानों का वह सम्प्रदाय जो श्रव्यकर, उमर श्रीर उस्मान इन्हीं तीनों ख़लीफ़ाश्चों को मानता है; चौथे ख़लीफ़ा श्रली को नहीं मानता श्रीर उनका विरोधी है।—श्रनुवादक।

शीया सम्प्रदाय के इस्माइलिया नामक एक वर्ग के लोग आकर बस गए थे और पीछे से वहाँ इनका राज्य स्थापित हो गया था। इनका वंश शुद्ध अरबी था और ये लोग अपने आपको सामा बिन लोई की सन्तान कहते थे।

# बनुसामा (सामा वंशज) कौन थे

उपर कुरैश के पूर्वजों में से एक का नाम लोई विन ग़ालिब श्राया
है। इसी लोई की एक सन्तान का नाम सामा था। इसी के वंश को
बनू सामा कहते थे। इस्लाम में इस वंश की बहुत श्राधिक उन्नति
मोतजिद के समय (सन् २७९—२८६ हि०) में हुई थी। बात यह
हुई कि श्ररब के उमान प्रदेश में ख़ारिजी, सम्प्रदाय के मुसलमानों की
बहुत श्राधिकता थी। ख़लीका ने मुहम्मद बिन क़ासिम को उन्हें
दबाने के लिये नियत किया। उसने ख़ारिजी लोगों को हराया श्रीर
उमान में श्रपना राज्य स्थापित कर के वहाँ सुन्नी सम्प्रदाय का प्रचार
किया। यह इस वंश का पहला श्रमीर था श्रीर इसके बाद इसकी
सन्तान का बराबर इस राज्य पर श्राधिकार रहा। सन् २०५ हि० में
इन लोगों में श्रापस में घरेलू लड़ाई मगड़ा हुआ। उस समय बहरैन
में करमती लोग बहुत बलवान हो रहे थे। उन्होंने इनकी इस घरेलू
लड़ाई से लाभ उठाया। यहाँ तक कि श्रन्त में सन् ३१७ हि० में श्रब्
ताहिर करमती ने उमान प्रदेश इस वंश के हाथ से छीनकर करमती
राज्य की सीमा में मिला लिया।

<sup>ै</sup> इब्न ख़लदून ने यह बात बार बार स्पष्ट कर के बतलाई है कि करिश के वंशों का इतिहास जाननेवाले बहुत से लोग यह नहीं मानते कि बन् सामा लोग इसी सामा बिन लोई के वंश के थे। देखो इब्न ख़लदून; पहला खंड: पृ० ३२४ और चौथा खंड; पृ० ६३।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> उक्त ग्रन्थ; चौथा खंड; पृ० ६३ (मिस्र )।

उमान से सिन्ध तक समुद्र के मार्ग से त्राना जाना त्र्यौर समुद्री व्यापार सदा से होता आया था। और सम्भवतः सिन्ध के साथ सामा लोगों का सम्बन्ध बहुत पुराना था। खलीका मामूँ रशीद के समय से लेकर मोतिसम बिल्लाह (सन् २२७ हि०) के समय तक बनू सामा के दास फजल बिन माहान और उसके बाद उसके वंश के लोगों ने सिन्ध के सन्दान नामक स्थान पर बराबर राज्य किया। पर अन्त में वह वंश भी आपस की घरेळू लड़ाई के कारण नष्ट हो गया।

इस पुराने सम्बन्ध को देखते हुए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बनू सामा या सामा के वंश के लोग उमान का राज्य नष्ट होने पर वे करामता से भागकर सिन्ध और सिन्ध से मुलतान चले आए हों और यहाँ ईश्वर ने उन्हें फिर नया राज्य प्रदान किया हो। जो हो, यही बनू सामा मुलतान के अमीर या शासक थे; और इन्हीं को पिछले पूर्वज के विचार से बनू मम्बा भी कहते थे। हिजरो तीसरी शताब्दी के अन्त में सब से पहले इनके स्वतन्त्र राज्य का नाम हमको मिलता है।

#### बनू मम्बा

सब से पहले इन्न रस्ता, जिसका समय सन् २९० हि० है, अपनी किताबुल् श्रलाकुल् नफ्सियः के भूगोलवाले अंश में कहता है—

"मुलतान में एक जाति रहती है जो अपने आपको सामा बिन लोई की सन्तान बतलाती है। इनको लोग बनू मम्बा कहते हैं और

<sup>&#</sup>x27; बिलाज़्री; पृ० ४४६ ( लीडन )।

र कुछ इतिहास-लेखकों श्रौर यात्रियों ने कहीं कहीं सामा की जगह श्रासामा बिख दिया है, पर यह ठीक नहीं है।

यही लोग वहाँ निवास करते हैं। ये अमीरुल् मोमिनीन का ख़ुतबा पढ़ते हैं। जब भारत के राजा लोग इनसे लड़ने के लिये आते हैं, तब ये भी मुलतान से अपनी बड़ी सेना लेकर निकलते हैं और अपने धन तथा बल के कारण उन राजाओं को दबाते हैं।"

इसके दस बरस बाद मसऊदी सन् २०० हि० के कुछ ही पीछे मुलतान पहुँचता है। वह लिखता है—

"जैसा कि हमने कहा है, मुलतान का राज्य सामा बिन लोई बिन ग़ालिब के हाथ में है। वही यहाँ का अमीर है। उसके पास सेना और बल है और मुलतान इस्लामी राज्य की बड़ी सीमाओं में से एक सीमा है। मुलतान के अधिकार में उसके चारों ओर एक लाख बीस गाँव ऐसे हैं जो गिने जा चुके हैं। यहीं वह प्रसिद्ध मन्दिर है। '' मुलतान के अमीर की अधिक आय उन्हीं सुगन्धित लकड़ियों से हैं, जो दूर दूर से इस मन्दिर के लिये आती हैं। '' जब कभी हिन्दू इस नगर पर चढ़ाई करते हैं और मुसलमान उनका सामना नहीं कर सकते, तब वे यह धमकी देते हैं कि हम यह मन्दिर तोड़ डालेंगे। बस हिन्दू सेनाएँ लौट जातो हैं। मैं सन् २०० हि० के बाद मुलतान गया था। उस समय वहाँ का शासक अबुल् लबाब मन्बा बिन असद करशी सामी था।

मसऊदी के चालीस बरस बाद सन् ३४० हि० में इस्तखरी भारत श्राया था। वह कहता है—

"मुलतान नगर मन्सूरा से आधा है। यहाँ एक मन्दिर है जिसमें दर्शन करने के लिये दूर दूरसे लोग आते हैं। वे इस मन्दिर

<sup>&#</sup>x27; श्रल् ऐलाक उल् नफ्सिया; इब्न रस्ता; पृ० १३४ (लीडन सन् १८६२ ई०)।

<sup>🤻</sup> मसऊदी कृत मुरूजुङ्जहब ; पहला खंड ; ए० ३७४-७६ ( पेरिस )।

श्रौर इसके पुजारियों पर बहुत श्रधिक धन व्यय करते हैं। यह मन्दिर बाजार के सब से अधिक वसे हुए भाग में है। . . . . ( इसके आगे मूर्त्ति का वर्णन है।) · · · · जो कुछ यहाँ आता है, वह सब मुलतान का अमीर ले लेता है। उसमें से कुछ तो वह पुजारियों पर खर्च करता है और कुछ अपने लिये बचा रखता है। जब कभी कोई हिन्दू राजा इसपर चढाई करना चाहता है, तब वह इस मन्दिर को नष्ट कर देने की धमकी देता है, जिससे वे लोग लौट जाते हैं। यदि यहाँ यह मन्दिर न होता, तो हिन्दू राजा इस नगर को नष्ट कर देते। मुलतान के चारों ओर एक मजबूत परकोटा है। ' ' नगर के बाहर आधे फरसंग पर बहुत से मकान हैं, जिनका नाम जन्दरावन है। सैनिक छावनो है। यहीं बादशाह रहता है। वह केवल शुक्रवार को हाथी पर सवार होकर नमाज पढ़ने के लिये मुलतान जाता है। बह क़रैश जाति का है और सामा बिन लोई के वंश में है। मुलतान पर उसने अधिकार कर लिया है और वह मन्सूरा (सिन्ध) के अमीर या और किसी के अधीन नहीं है। वह केवल खलीका के नाम का ख़तबा पढ़ता है।"

इस्तखरी के सत्ताइस बरस बाद सन् २६० हि० में बग्रदाद का इन्त होकल मुलतान आया था। उसने मुलतान का बहुत कुछ हाल लिखा है, पर वहाँ के बातिनियों र और इस्माइलियों का कोई उल्लेख

<sup>&#</sup>x27;याकूत कृत मुश्रजसुब् बुल्दान में "मुखतान" शब्द ; इस्तख़री के श्राधार पर ।

रशीया सम्प्रदाय का एक वर्ग जो यह कहता है कि कुरान का वास्तिविक श्चर्य या तो मुहम्मद साहब जानते थे और या हज़रत श्चली। कुरान के शब्दों में साधारणतः जो श्चर्य निकलता है उसके सिवा उसका कुछ गृह श्चर्य है। —श्रनुवादक

नहीं किया है, यद्यपि यह नई बात अवश्य ही लिखने के योग्य थी। इब्न हौकल के आठ बरस बाद बुशारी मुकदसी मुलतान आया था। वह कहता है—

"मुलतानवाले शीया हैं। वे अजान में हैय अला खैरिल् अमल" (सब लोग अभ काम के लिये चलो ) कहते हैं और नमाज के लिए खड़े होने पर पहले दो बार तकबीर' पढ़ते हैं।"

"मुलतान में लोग मिस्न के काितमी खलीका का खुतबा पढ़ते हैं ख्रोर उसी की खाज्ञा से यहाँ का प्रबन्ध होता है। यहाँ से मिस्न के लिये बराबर उपहार खादि भेजे जाते हैं।" ।

इन वर्णनों से और दूसरी बातों के सिवा यह भी सिद्ध होता है कि इब्न रस्ता के समय में अर्थात् सन् २९० हि० में और फिर मसऊदी के समय में भी; क्योंकि वह इस विषय में कुछ भी नहीं कहता और इस्तखरी के समय अर्थात् सन् ३४० हि० में मुलतान का शासन सुन्नी मुसलमानों के हाथ में था; और वहाँ बग़दाद के खलीफ़ा का खुतबा पढ़ा जाता था। सन् ३६० हि० तक कोई ऐसी बात नहीं हुई जो लिखने के योग्य हो। पर सन् ३७५ हि० में यह नगर इस्माइलियों के हाथ में दिखाई देता है और उनपर मिस्न के इस्माइली फ़ातिमी खलीफ़ा का प्रभाव देखने में आता है। इससे यह प्रकट होता है कि मुलतान के शाही वंश के धर्म में यह परिवर्त्तन सन् ३४० हि० बल्कि सन् ३६० हि० और सन् ३७५ हि० के बीच में हुआ था।

<sup>&#</sup>x27; मुसलमान लोग जब नमाज़ पढ़ने के लिए पंक्ति बाँधकर खड़े होते हैं तब उनमें से एक ज्ञादमी फिर से कुछ संचित्त श्रज़ान देता है। उसी को तकबीर कहते हैं और पंक्ति घाँधकर खड़ा होना श्रकामत कहलाता है। —श्रजुवादक।

र सुकद्सी कृत श्रहसनुत्तक्रासीम ; पृ० ४८१।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> उक्त ग्रन्थ; पृ० ४८१ ।

यह समय अनुमान से निश्चय किया गया है; और इसका समर्थन इस बात से होता है कि मिस्र में इस्माइली फ़ातिमियों का राज्य भी उसी समय त्र्यर्थात् सन् ३५८ हि० में स्थापित हुन्त्रा था: श्रौर सन् ३६१ हि० में उनकी राजधानी श्रिफ्रिक़ा से मिस्र चली गई थी। उस समय इस्लामी जगत दो भागों में बँट रहा था। सुन्नी लोग बग़दाद की अब्बासी ख़िलाफ़त को श्रीर शीया लोग मिस्न की कातिमी खिलाकत को मानते थे। ये दोनों ही खिलाकतें भिन्न भिन्न इस्लामी देशों पर अपना अपना प्रभाव बढ़ाने के लिये आपस में चढ़ा ऊपरी कर रही थीं। यहाँ तक कि स्वयं मके और मदीने में भी इस प्रकार की चढ़ा अपरी हुआ करती थी। जब मुसलमानों का कोई नया राज्य स्थापित होता था, तब दोनों के प्रतिनिधि श्रीर प्रचारक श्चपना ऋपना काम ऋारम्भ कर देते थे। यद्यपि उस समय बरादाद की ख़िलाफत दुर्बल होने लगी थी श्रौर मिस्र की उन्नति का समय था, बरादाद का अब्बासी राज्य वृद्ध हो चला था और मिस्र के फातिमी राज्य की जवानी थी, पर बरादाद की यह कमी इस बात से पूरी हो रही थी कि पूर्व में जो नए तुर्की राज्य स्थापित हो रहे थे, वे अब्बासी राज्य को ही अपना नेता मानते थे। बुखारा के सामानी लोग इन्हीं के प्रभाव में थे। हिजरी चौथी शताब्दी के मध्य में गजनवी लोग प्रकट हुए और इसके चालिस पचास बरस बाद सलज्की लोगों का भंडा फहराने लगा। यद्यपि इन दोनों का सैनिक बल बहुत बढ़ा चढा था, पर फिर भी इन लोगों ने अब्बासी खलीफाओं के सामने सिर मुकाया।

ज्यों ही सुलतान महमूद ग़जनवी की प्रसिद्धि होने लगी, त्यों ही बग़दाद के खलीका ने सबसे पहले सन् ३८७ श्रौर ३९० हि० के बीच में उसका सम्मान बढ़ाने के लिये बहुत श्रच्छी खिलश्रत भेजी; श्रौर उसे श्रमीनुल् मिल्लत यमीनुहौला "(धर्म का रक्तक श्रौर साम्राज्य का दाहिना हाथ) की उपाधि दी। इसके बाद सन् ३९६ हि॰ में सुलतान ने मुलतान के इस्माइलियों के विरुद्ध अपनी सेना बढ़ाई और सन् ४०१ हि॰ में वहाँ के करमती अमीर को पकड़ लिया। शायद यही बातें देखकर सन् ४०३ हि॰ में मिस्र के कातिमियों ने भी महमूद के पास अपना राजदूत भेजा। पर सुलतान ने उसको बातिनी सममकर रास्ते में ही पकड़वा लिया; और प्रसिद्ध सैयद हुसैनिबन ताहिर बिन मुस्लिम अलवी को सौंप दिया, जिन्हों ने उसे मरवा डाला।

# मुलतान के करमती

अब प्रश्न यह है कि अरब भूगोल-लेखक सन् ३४० हि० तक जिस बनू मन्या नामक अरब सुन्नी वंश को मुलतान का निवासी लिखते हैं, उसके बाद का इस्माइली वंश वहीं अरब बनू मन्या था, जो सुन्नी से इस्माइली बन गया था या यह कोई दूसरा वंश था? हमारे सामने पुस्तकों का जो ढेर लगा हुआ है, उसमें हमें इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिलता। पर अबू रैहान बेरूनी अपनी किताबुल हिन्द नाम की पुस्तक में, जो उसने सन् ४२६ हि० में लिखी थी, मुलतान के मन्दिर का इतिहास बतलाता हुआ लिखता है—

"जब करमती (इस्माइलिया) लोगों का मुलतान पर अधि-कार हुआ, तब जल्म बिन शैंबान ने, जिसने उस समय यहां प्रभुता प्राप्त कर ली थी, मुहम्मद बिन कासिम की जामा मसजिद को एक अमवी स्मृति समक्षकर बन्द करा दिया, और इस मन्दिर को तोड़ कर उसकी जगह मसजिद बना दी।" "

<sup>ै</sup> इस फ्रातिमी राजदृत के श्राने का वर्णन जैन उल् अख़वार पृ० ७१ (बरिलन) में है।

र किताबुल् हिन्द; पृ० ४०३ (लन्दन)।

इससे जान पड़ता है कि जो करमती वंश हिजरी चौथी शताब्दी के अन्त में बलवान हो गया था, वह कोई दूसरा वंश था; और उसके मूल पुरुष का नाम जल्म बिन शैवान था। और जैसा कि इन नामों से पता चलता हैं, वह भी अरब था। आगे चलकर बैरूनी कहता है—"इन करमती लोगों का समय हमसे प्रायः एक सौ वरस पहले था।" किताबुल हिन्द सन् ४२४ हि० में लिखी गई थी। इससे सौ बरस पहले सन् ३२४ हि० होगा। पर हम यह बात जान चुके हैं कि सन् ३४० हि० तक यहाँ निश्चित रूप से बनू मम्बा नामक अरब सुन्नी वंश का राज्य था। इस लिये यह सन् ३२४ हि० मुलतान पर करमती लोगों का अधिकार होने का समय नहीं है; उस समय वे लोग इराक़ और फारस की खाड़ी के तटों पर प्रकट हुए होंगे।

असल बात यह है कि इस अवसर पर तीन इस्लामी दलों के नाम गड्ड मड्ड हो गए हैं यद्यपि करमती, इस्माइली और मलाहदी ये तीनों इस्माइली शीया सम्प्रदाय के ही भेद हैं, पर इन तीनों में थोड़ा थोड़ा अन्तर है; और इन तीनों के उत्पन्न होने का समय भी अलग अलग है। सबसे पहले हिजरी तीसरी शताब्दी के अन्त में करमती लोग बहरीन टापू, फारस की खाड़ी और इराक़ की सीमा पर प्रकट हुए थे। इस्माइली लोग सन् २९६ हि० में अफ़िक़ा में प्रकट हुए थे; पर मिस्न में ये लोग सन् २५६ हि० में आए थे। और मलाहदी, जिसका दूसरा नाम बातीना भी है और जो इसन सब्बाह का दल था, सन् ४८३ हि० (१०९१ ई०) के बाद ख़ुरासान में प्रकट हुआ था।

मिस्न के इस्माइली फातिमी ख़्लीफाञ्चल् हाकिम बेश्चिम्रिलाह ने शाम देश में एक और दल उत्पन्न किया था, जिसका प्रसिद्ध नाम

<sup>ै</sup> उक्त अन्थ ; पृ० १६।

दुरुज है। अब प्रश्न यह है कि मुलतान में जो दल शासन करने लगा था, वह इस्माईली शीया तो अवश्य था, पर वह इनमें से किस सम्प्रदाय का था। मेरी समक में वे फ़ातिमी इस्माईली शीया थे जिनका केन्द्र मिस्न में था। कुछ इतिहास-लेखकों ने इनको जो क़रमती श्रीर मलाहदीं कहा है, वह उस समानता के कारण कहा है जो इन दलों में आपस में हैं। और इसका प्रमाण यह है कि जिस समय अर्थात् सन् ३४० हि० के बाद मुलतान में ये लोग बलवान् होते हैं, उस समय सभी जगह क़रमती लोगों की अवनित और पतन हो रहा था। दूसरी बात यह है कि करमती लाग मिस्र के फातिमी खलीकाओं की प्रधानता नाममात्र के लिये मानते थे श्रीर मुलतानवाले मिस्न के ही फातिमी खलीकात्रों को मानते थे। तीसरे यह कि बुशारी मक़हसी जो एक धार्मिक विद्वान था, इन्हें करमती नहीं बल्कि शीया लिखता है; श्रीर कहता है कि इनपर फ़ातिमी खलीफ़ाश्रों का प्रभाव था। फिर "हैय अला खैरिल अमल" की अजान, जुमे की नमाज और खतबे आदि के ढंग क़रमती लोगों में नहीं थे, जिनका आस्तित्व मुलतान के इस्माईलिया में मुकदसी के वर्णन से प्रमाणित होता है। दुरूजी लोग सन् ३८६ हि० से ४११ हि० तक के बीच में उत्पन्न हुए थे, जो बहुत पीछे का समय है। श्रीर बातिनी या मलाहदी श्रर्थात हसन बिन सज्बाह का दल तो इसके सौ बरस बाद उत्पन्न हुन्ना था। इस लिये कुछ इतिहास-लेखकों का ईनको मलाहदी कहना बिलकल रालत है।

यह हो सकता है कि फारस की खाड़ी, बहरैन श्रीर उमान के फ़रमितयों से ही ये लोग पहले करमिती के रूप में उत्पन्न हुए हों श्रीर पीछे से क़रमितयों की श्रवनित होने पर इन्हों ने फ़ातिमी इस्माईली ढंग पकड़ लिया हो; क्योंकि क़रमिती भी मानो श्राधे इस्माईली ही थे।

सुलतान महमूद की चढ़ाई के समय मुलतान में जो इस्माईली वंश शासन करता था, फारसी इतिहासों के अनुसार उसके मूल पुरुष का नाम शेष हमीद था। फरिश्ता ने ईश्वर जाने किस आधार पर लिखा है-"वे आरम्भ के मुसलमान, जो अफग़ानिस्तान की चढ़ाई के समय इधर आ गए थे, पीछे से लौटकर अपने घर न जा सके; श्रौर उन्होंने ख़ैबर के पहाड़ी पठानों के साथ ब्याह शादी करना श्रारम्भ कर दिया। इस ऋरबी और अक़ग़ानी वंशों से लोधी और सूर नाम के दो क़बीले उत्पन्न हए। शेख हमीद इसी लोधी वंश का था।" जिस प्रकार और बहुत सी बातों का कोई आधार नहीं है. उसी प्रकार इन क़बीलों की उत्पत्ति के सम्बन्ध की इस बात का भी कोई आधार नहीं है। लोधियों ने कभी अपने नाम के साथ शेख नहीं लिखा और न उनके नाम ही इस प्रकार के होते थे। बल्कि यह बात भी कठिनता से मानी जायगी कि उस समय तक वे लोग मुसलमान हो चुके थे। सच बात तो यह है कि फारसी इतिहास-लेखक मुलतान का ऋरबी इतिहास बिलकुल नहीं जानते थे। इस लिये वे मुलतान के इन मुसलमान रईसों या त्रमीरों को त्रफ़ग़ान समफ़नेके लिये विवश थे। और नहीं तो शेख हमीद आदि का वास्तव में अफ़ग़ानों से कोई सम्बन्ध नहीं था। बल्कि सम्भवतः वे लोग जलम बिन शैबान के वंश के थे, जिसका भी ऊपर वैह्नी के आधार पर उल्लेख हो चुका है। आगे इनका विस्तार सहित वर्णन किया जायगा।

फरिश्ता में लिखा है कि जब अलप्तगीन और उसके उत्तरा-धिकारी सुबक्तगीन ने सीमा पर के अफगानों पर चढ़ाइयां करनी शुरू कीं, तब उन्होंने लाहौर के राजा जैपाल से सहायता माँगी। राजा जयपाल ने भाटिया के राजा से सलाह की; और यह निश्चय किया कि भारत की सेना जाड़ों में सीमा पर की ठंढ नहीं सह सकती; इस लिये पठानों को यहाँ लाकर बसाना चाहिए; और इस लिये उसने शेख हमीद लोधी को लमगान और मुलतान की जागीर दी। शेख हमीद ने अपने हािकम नियत किए और उसके बद्रेंग में उसने सन् ३५१ से ३६५ हि० तक भारत को अलप्तगीन की चढ़ाइयों से बचाया। इसमें पठानों को लाकर बसाना और शेख हमीद को लोधी बतलाना दोनों ठोक नहीं हैं, मन-गढ़न्त हैं।

जब ऋलप्तगीन के बाद सन् ३६५ हि॰ में सुवक्तगीन बादशाह हुआ, तब शेख हमीद ने गजनी का बढ़ता हुआ बल देखकर अमीर सुवक्तगीन से सन्धि कर ली और आप उसका करद सरदार बन गया। पर जब सन् ३९० हि॰ में गजना के सिंहासन पर सुलतान महमूद बैठा और फिर जब सन् ३९५ हि॰ में उसने भाटिया के राजा बजराव पर चढ़ाई की, तब मुलतान का राज्य शेख हमीद के पोते अबुल फतह दाऊद बिन नसीर बिन शेख हमीद के हाथ में था। फारसी इतिहासों में इसी को मुलहिद और करमती इस्माईली कहा गया है। अबुल फतह से दाऊद ने कदाचित् सुलतान महमूद का बढ़ता हुआ साहस देखकर यह चाहा कि में हिन्दू राजाओं के साथ मिलकर अपना बचाव कहाँ। इसी लिये भाटिया की चढ़ाई के समय अबुल फतह ने महमूद के विरुद्ध बजराव की सहायता की थी।

उस बार तो सुलतान चुप रहा, पर दूसरे बरस सन् ३९६ हिं० में उसने अबुल फतह को दंड देने का विचार किया। इस बार उसने चाहा कि मैं सीधा अर्थात् डेरा गाजो खां से होकर न चहुँ, बिलक पेशावर से पंजाब होकर मुलतान पहुँचूँ जिसमें अबुल फतह को मेरे आने की खबर न मिलने पावे। इस विचार से उसने पंजाब के राजा

<sup>&#</sup>x27; यह पूरी घटना फ़रिश्ता, पहला खंड, ए० १७-१८ ( नवलिकशोर ) में दी हुई है।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> यह पूरी घटना उक्त ग्रन्थ के पृ० २४-२४ में दी हुई है।

श्रानन्दपाल से रास्ता माँगा श्रीर कहा कि तुम इस देश से होकर मेरी सेना को मुलतान जाने दो। कुछ दूसरे इतिहास लखकों का यह कहना है कि सुलतान का यह विचार जानकर स्वयं श्रवुल फतह ने राजा श्रानन्दपाल से सहायता माँगी। राजा ने लाहौर से पेशावर जाकर सुलतान को रोका। पर सुलतान की सेना श्रानन्दपाल को हराकर उसीके देश से होकर मुलतान पहुँची। श्रवुल फतह किले में बन्द हो गया। श्रन्त में नगरवालों ने बीच में पड़कर इस शर्त पर मेल कर लिया कि मुलतान से नियत कर बराबर राजनी पहुँचता रहेगा। श्रवुल फतह ने श्रपना प्राना धार्मिक विश्वास छोड़ दिया; श्रीर वचन दिया कि मैं श्रपने देश में इस्माईलों की जगह सुनी सम्प्रदाय की श्राज्ञाशों को प्रचार कहँगा। इसके कुछ ही बरसों के बाद (सन् ४०२ हि० से पहले) सुजतान ने फिर मुलतान पर चढ़ाई की; श्रीर इस्माईलियों का जड़ से नाश कर दिया। साथ ही वह दाऊद बिन नसीर को; पकड़ कर राजनी ले गया; श्रीर उसे ग़ोर के किले में कैंद कर दिया, जहाँ वह मर गया।

यह तो फ्रिश्ता के लेखका सारांश है, पर गर्दें जी अपने जैनुल अखनार नामक इतिहास में जो सन् ४४१ हि० के लगभग राजनियों के शासनकाल और राजधानी में लिखा गया था, लिखता है—"राजनी से सुलतान ने मुलतान जाने का विचार किया और सोचा कि अगर मैं यहाँ से सीधा मुलतान जाता हूँ, तो शायद दाऊद बिन नस्न (नसीर नहीं) को, जो मुलतान का अमीर था, ख़बर हो जाय और वह अपने बचाव का उपाय कर ले; इस लिये वह दूसरे रास्ते से चला। रास्ते में आनन्दपाल पड़ता था। उसने उससे रास्ता माँगा। राजा ने रास्ता नहीं दिया। सुलतान लड़ा। आनन्दपाल भागकर कश्मीर

<sup>&#</sup>x27; नारीख़ फ़रिश्ता ; ए० २४-२७ (नवलकिशोर)।

चला गया। सुलतान मुलतान पहुँचा और सात दिन तक नगर पर घेरा डाले पड़ा रहा। श्रन्त में नगरवालों ने इस बात पर सिन्ध कर ली कि हम २० हजार दिरम कर दिया करेंगे। सुलतान लौट गया। यह घटना सन् ३९६ हि० में हुई थी। '''' फिर जब सन् ४०१ हि० में वह श्राया, तब राजनी से मुलतान गया; श्रौर मुलतान का जो श्रंश बचा रह गया था, उसे भी जीत लिया। वहाँ जो करमती (इस्माईली) थे, उनमें से बहुतों को उसने पकड़ लिया। उनमें से कुछ को मार डाला, कुछ के हाथ काटे और कुछ को दूसरे कड़े दंड दिए। ''' उसी वर्ष उसने दाऊद बिन नम्न को पकड़ लिया और गोर के किले में कैंद कर दिया।"'

अरबी के प्रामाणिक इतिहासों में इस घटना के सम्बन्ध में बहुत ही संचिप्त वर्णन है; और कुछ बातों में आपस में कुछ मतभेद भी है। पर फिर भी इस घटना की कुछ मुख्य मुख्य बातें उन सब में एक समान हैं। इब्न असीर (सन् ५५५-६३० हि०) में लिखता है—

"इस साल (सन् ५९६ हि०) सुलतान महमूद ने मुलतान पर चढ़ाई की। इसका कारण यह था कि सुलतान ने सुना था कि मुलतान का वाली श्रौर श्रमीर श्रमुलकतह शुद्ध धर्म (इस्लाम) पर विश्वास नहीं रखता श्रौर लोग उसपर इस्माईली होने का श्रभियोग लगाते थे। उसने यह भी सुना था कि श्रयू नक्तू ह ने श्रपनी प्रजा से भी इस्माईली सम्प्रदाय में श्रा जाने के लिये कहा है; श्रौर प्रजा ने उसकी बात मान भी ली है। यही सब बातें सुनकर सुलतान ने उसपर जिहाद (धार्मिक युद्ध) करना श्रावश्यक समका; श्रौर चाहा कि जिस पद पर वह है, उससे उसे नीचे उतार दिया जाय। इस लिये

<sup>&#</sup>x27; गर्देजी कृत ज़ैनुख् श्रख़बार ; पृ० ६७-६८ ( बरिलन ) ।

वह राजनी से उसकी ओर चला। रास्ते में उसे बहुत सी निद्याँ मिलीं, जिनमें पानी बहुत जोरों से बह रहा था। विशेष कर सेंहून नदी को पार करना बहुत ही किठन था। इस लिये आनन्दपाल से कहला भेजा कि तुम अपने देश में से होकर हमें मुलतान जाने का रास्ता दो। जब उसने यह बात नहीं मानी, तब सुलतान ने पहले उसीपर चढ़ाई की। ''' आनन्दपाल भागकर काश्मीर चला गया। जब अबुल्फुतूह ने सुलतान के आने का हाल सुना, तब उसने सोचा कि में उसका न तो सामना कर सकता हूँ और न उसकी आज्ञा टाल सकता हूँ। इस लिये उसने अपना सारा धन सरन्दीप भेजवा दिया और मुलतान खाली कर दिया। जब सुलतान वहाँ पहुँचा, तब उसने देखा कि वहाँ के लोग सीधे मार्ग से अष्ट होकर अन्धे हो रहे हैं। उसने उन सबको घेर लिया और लड़ कर मुलतान पर अधिकार कर लिया और उनपर २० हजार दरहम ज़रमाना किया।"''

इन्त खलदून ने भी अपने इतिहास में यही घटनाएँ दोहराई हैं। र इस उद्धरण से एक तो शुद्ध नाम जाना जाता है। यह पता चल जाता है कि नाम अबुलफ़तह नहीं था, बल्कि अबुलफ़ुत्ह था। दूसरे यह पता चलता है कि ग़ज़नी से सीधा मुलतान जानेवाला रास्ता छोड़कर पंजाब के रास्ते मुलतान जाने की क्यों आवश्यकता पड़ी थी। परन्तु इसमें जो यह कहा है कि अबुलफ़ुत्ह ने अपना खज़ाना मुलतान से सरन्दीप भेज दिया था, उसका कोई आधार नहीं है। शायद उस समय के लेखक को यह पता न हो कि मुलतान से सरन्दीप कितनी दूर है। यह भी हो सकता है कि मूल प्रतिमें किसी और नगर का नाम हो और भूल से सरन्दीप छप गया हो। इसके बाद सन्

<sup>ै</sup> कामिल इब्न ग्रसीर ; नवाँ खँड ; पृ० १३२ ( लीडन )।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> इब्न ख़लदून ; चौथा खंड ; पृ० ३२६ (मिल)।

४०३ हि० में मिस्र के फ़ातिमी खलीफ़ा ने सुलतान महमूद से सम्बन्ध स्थापित करना चाहा था। पर सुलतान ने वह बात नहीं मानी ऋौर, जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, मिस्र के खलीका का दूत रास्ते में ही मारा गया।

इस सम्बन्ध में दुरुजियों की पिवत्र पुस्तक का एक अंश बहुत महत्व का है। मिस्र के इस्माईली ख़लीफ़ा हाकिम वेश्रमरिहाह (सन् ३८६-४११ हि०) ने मिस्र और शाम में जो अपना नया दल बनाया था, उसी का नाम दुरुजी था। इस दल के लोग आज तक शाम और लबनान में बसे हुए हैं। दुरुज की इस पुस्तक में एक लेख है, जो सन् ४२३ हि० का है। उसके कुछ वाक्य इस प्रकार हैंं

"साधारणतः मुलतान और भारत के एक ईश्वर के माननेवाले (मुसलमानों) कि नाम और विशेषतः शेख़ इब्न सोमर राजा पालके नाम।"

सुलतान महमूद सन् ४२१ हि० में मरा था और सन् ४२३ हि० उसके उत्तराधिकारी और लड़के सुलतान मसऊद का समय है। इससे सिद्ध होता है कि जब राजनिवयों ने मुलतान जीत लिया था, उसके बाद भी मुलतान इन लोगों का केन्द्र था। बिन्क यह पता चलता है कि राजनिवयों के निर्वल हो जाने पर फिर इस्माईलियों ने मुलतान पर अधिकार कर लिया था; क्योंकि सुलतान राहाबुदीन ग़ोरी के समय में हम फिर मुलतान पर इस्माईलियों का शासन देखते हैं। सन् ५७२ हि० में सुलतान को करमती (इस्माईली) लोगों के हाथ से फिर मुलतान निकालना पड़ा था; और अन्त में वह दिल्ली के राज्य का एक अंग हो गया।

<sup>ै</sup> ईित्तियट; पहला खंड; परिशिष्ट; पृ० ४६१ ।

र फ्रारिश्ता; पहला खंड; पृ० ४६, श्रीर दूसरा खंड; पृ० ३२४ (नवल-किशोर : )

# मुलतान के शासकों का क्रम

अपर जो बातें कही गई हैं, उनसे पता चलता है कि मुलतान में शासकों के तीन अलग अलग कम थे—

- (१) मम्बा बिन श्रसद जो श्रसामा बिन लोई के कुरैश वंश का था श्रौर जिसके वंश को बनू मम्बा कहते थे। इसका पता सन् २९० से ३४० हि० (इब्त रस्ता से श्रस्तखरी का समय) तक निश्चित ह्रप से लगता है।
- (२) जलम बिन शैबान, जो बैरूनी के वर्णन के अनुसार
  मुलतान पर अधिकार करनेवाला पहला करमती या इस्माईली था।
  इसका समय ३४ हि० बल्कि ३६७ और ३७५ हि० के बीच में है;
  अर्थात् इस्तखरी बल्कि इब्न हौकल और बुशारी के बीच में है; क्योंकि
  बुशारी ऐसा पहला अरब यात्री है जो मुलतान और मिस्न के फातिमियों
  के आपस के सम्बन्ध का उल्लेख करता है।
  - (३) शेख हमीद श्रीर उसका लड़का नसीर या नस्न श्रीर उसका लड़का श्रवुल्फ़तह या श्रवुलफ़त्रह दाऊद करमती। इनमें से पहला शेख हमीद श्रलप्तगीन श्रीर सुबक्तगीन के समय में हुश्रा था; श्रश्मित् शेख हमीद श्रीर उसके लड़के नस्न (यदि वह भी शासक हुश्रा हो तो) का समय सन् ३५१ से ३९० हि० तक ठहराया जा सकता है। सुलतान महमूद का समकालीन श्रवुल्फ़तह दाऊद था; इस लिये उसके शासन का समय सन् ३९० से ३९६ हि० (मृलतान के पहले पहल जीते जाने का सन्) तक बल्कि सन् ४०१ हि० (मुलतान के दूसरी बार जीते जाने श्रीर दाऊद के पकड़े जाने का सन्) तक होगा।

इनमें से पहले और दूसरे वंशों का फारसी इतिहास-लेखकों को पता नहीं है। पर फिर भी अरब यात्रियों के वर्णन के अनुसार वे लोग शुद्ध त्र्यरब थे। तीसरे वंश के साथ सुलतान महमूद का सम्बन्ध था; इस लिये फारसी के इतिहास-लेखक उसे जानते हैं। इस सम्बन्ध में पाठकों को दो भूलों का सुधार कर लेना चाहिए। एक तो यह कि जिसको फारसी लेखक अबुल्फतह कहते हैं उसका अरबी रूप अबुलुफुतूह था। और दूसरे यह कि जिसे वे नसीर बतलाते हैं, वह गर्देजी के सब से पुराने प्रमाण के अनुसार नस्र था। नामों का यह संशोधन इस लिये महत्वपूर्ण है कि फरिश्ता आदि ने लोधी श्रीर पठानों के वंश से इनका सम्बन्ध बतलाया है। पर ये नाम, जैसे शेख हमीद, नस्र और दाऊद आदि शुद्ध अरबी ढंग के नाम हैं; श्रीर नसीर के बदले नस्र अधिक शुद्ध और प्रचलित अरबी नाम है। इसी प्रकार कुन्नियत ( अवुल्फतह या अवुल्फ़तृह खास अरबों का चिह्न है; श्रोर विशेषतः अवुलफुतृह बहुबचन रूप में ) श्रौर इसके साथ जो प्रतिष्ठा सूचक शेख की उपाधि है, वह भी शुद्ध अरबी ढंग का है। श्रीर इस्माइली बातिनियों में शेख शब्द विशेष रूप से श्रमीर के श्रधी में बोला जाता था; क्योंकि इसका महत्व राजनीतिक होने की अपेचा अधिकतर धार्मिक होता था। इसी लिये स्वयं हसन बिन सब्बाह को शेखुल जबाल (पहाड़ी प्रान्तों का शेख्) कहते थे। इन सब कारणों से यही कहना पड़ता है कि लोगों ने व्यर्थ ही इनके लोधी श्रौर पठान होने की कल्पना कर ली थी। यहाँ तो यह भी बहुत कठिनता से माना जा सकता है कि उस समय में पठानों में इस्लाम का प्रचार हम्रा था। इस त्राधार पर मेरा मत यही है कि शेख हमीद, शेख नस्र और अबुल्फ़तूह दाऊद आदि जाति के विचार से अरब और

<sup>ै</sup> पिता के नाम से पुत्र का श्रथवा पुत्र के नाम से पिता का प्रसिद्ध होना कुन्नियत कहलाता है। जैसे,—श्रबुल्फ़ुतूह श्रथीत फतइ नामक व्यक्ति ( या विजयों ) का पिता—श्रनुवादक।

वंश के विचार से जरूम बिन शैवान की ही सन्तान होंगे। भारत के एक प्रसिद्ध लेखक ' ने विना किसी प्रमाण के ही यह लिख दिया है कि यह अबुल्कृतूह दाऊद वही था, जो सिन्ध के इतिहास में सोमरा के नाम से प्रसिद्ध है। सोमरा इसका हिन्दू नाम था; और अबुल्कृत्ह मुसलमानी नाम था। यह भूल इस लिये हुई है कि उन्होंने समका था कि मुलतान और मन्सूरा दोनों में एक ही वंश का राज्य था। इस लिये जब मुलतान के प्रकरण में इसका नाम अबुल्कतह था। और सिन्ध के प्रकरण में सोमरा होना चाहिए था, तो वास्तव में ये दोनों नाम एक ही आदमी के होंगे। पर यह बात बिलकुल गलत है।

ऊपर किताबुद दुरूज के पत्र के आरम्भ के जो—"साधा-रणतः मुलतान और भारत के मोवहिंदों (एक ईश्वर को माननेवालों) की सीमाओं और विशेष कर शेख़ इब्न सोमर राजा बल के नाम" बाला वाक्य दिया गया है, उसे देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि इब्न सोमरी मुलतान का बादशाह था। मुलतान के बादशाहों में न तो किसी इतिहास-लेखक ने सोमर का नाम लिया है और न किसी दूसरे प्रमाण से यह बात सिद्ध होती है। सोमरियों का सम्बन्ध केवल सिन्ध से था, जो बहुत दिनों से मुलतान से बिलकुल अलग और स्थायी राज्य था, जैसा कि सभी अरब यात्रियों के एक से वर्णन से निःसन्देह रूप से सिद्ध है। इस पत्र से यह अवश्य सिद्ध होता है कि मुलतान का अमीर अपुल्कुतूह दाऊद और सोमर दोनों एक ही

<sup>&#</sup>x27; स्वर्गीय मौलवी अब्दुलहलीम साहब शरर ने अपने सिन्ध के इतिहास के दूसरे खंड के ६ वें पृष्ठ में और फिर १२ वें पृष्ठ में यह बात लिखी है। सम्भव है कि मौलाना को ईलियट (पहला खंड; पृ० ४६१) के शब्दों से कुछ अम हो गया हो।

सम्प्रदाय के माननेवाले थे; श्रौर हो सकता है कि श्रबुल् फ़ुतूह के पतन श्रौर कैंद होने के बाद यह सोमर सिन्ध के क़रमती लोगों का धार्मिक शेख श्रौर इमाम नियत हुश्रा हो।

शेख हमीद श्रादि के पठान होने के सम्बन्ध में एक बात हो सकती है। वह यह कि इस्माईलियों का प्रायः यह नियम रहा है कि वे दूसरी जातियों में श्रपने धर्म का सहज में प्रचार करने के लिये श्रीर श्राप उनके समीपी बनने के लिये उन्हीं के वंश श्रीर धर्म के बन जाते थे। इस लिये यह हो सकता है कि शेख हमीद श्रादि ने पठानों को श्रपने साथ मिलाने के लिये श्रपने श्रापको पठान प्रसिद्ध कर दिया हो। पर हिन्दू वंश के साथ इनका, कभी किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं था श्रीर न कभी इनके नाम के साथ कभी कोई भारतीय शब्द लगाया गया है।

# मुलतान की भारतीय इस्लामी सभ्यता

मुलतान में अरबी और भारतीय सभ्यताओं का एक बहुत सुन्दर मिला हुआ रूप उत्पन्न हो गया था। यह नगर छोटा तो था, पर बहुत सुन्दर था। हर पेरोवालों के लिये अलग अलग बाजार थे। नगर के चारों ओर परकोटा था। नगर के बाहर अमीर की जो कौजी छावनी थी, उसमें भी ऊंचे ऊंचे मकान बने थे। बैरूनी ने बतलाया है कि नगर में मुहम्मद बिन क़ासिम की बनवाई हुई जामे मसजिद थी (सम्भवतः सन् ३४० और ३७५ हि० के बीच में)। जलम बिन रौबान इस्माईली क़रमती ने उसे इस लिये बन्द कर दिया था कि वह उमैध्या वंश की स्मृति थी। उसने सूर्य देव के प्रसिद्ध मन्दिर को तोड़कर नई जामे मसजिद बनवाई थी। जब सुलतान महमूद (सन् ३९६ या ४०३ हि०) ने मुलतान जीता, तब फिर पहली मसजिद को खोल दिया और दूसरी को बिना मरम्मत आदि

कराए यों ही छोड़ दिया। जिस समय बैरुनी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी (सन् ४२४ हि॰), उस समय वह मसजिद बिलकुल गिर गई थी और उसकी जगह मैदान हो गया था, जिसमें मेंहदी के पेड़ लगे हुए थे।

इस्तखरी (सन् ३४० हि०) ने लिखा है कि मुलतान का अमीर हाथी पर चढ़कर जुमा (शुक्रवार) की नमाज पढ़ने के लिये जामे मसजिद जाता है। मानों केवल हिन्दुओं की यह शानदार सवारी उस समय तक अरब अमीरों को पसन्द आ चुकी थी। वह आगे चल कर कहता है—"मुलतान के लोग पाजामा पहनते हैं। प्रायः लोग फारसी और सिन्धी भी बोलते हैं।" मतलव यह कि पहनावे और भाषा में हिन्दू और मुसलमान प्रायः एक से हो चुके थे।

इब्त हौक़ल (सन् २६७ हि०) भी यहां के लोगों के पहनावे ऋौर भाषा के सम्बन्ध में कुछ इसी तरह की बातें कहता है। वह लिखता है—

"यहाँ हिन्दुओं और मुसलमानों का पहनावा एक ही सा है। बालों के छोड़ने का भी वही एक ढंग है और इसी तरह मुलतानवालों को चाल है। मन्सूरा और मुलतान और उसके आस पास के खानों में अरबी और सिन्धी बोली जाती है; और मकरानवालों की बोली फारसी और मकरानी है। प्रायः कुरते ही पहने जाते हैं। पर ज्यापारी लोग कमीज और चादर का ज्यवहार करते हैं; जिस प्रकार इराक और फारस के लोग करते हैं।"

सन् २७५ हि॰ में बुशारी यहाँ आया था। उसने यहां के रीति रवाज और सभ्यता का बहुत कुछ अच्छा चित्र खींचा है। वह लिखता है—

<sup>&#</sup>x27; सफ़रनामा इब्न हौक़ल ; पृ० २३२ ( लीडन )

मुलतान यों तो मन्सूर से छोटा है, पर उससे अधिक बसा हुआ है। फल अधिक तो नहीं होते, पर सस्ते हैं। ' ' सैराफ़ (इराक का बन्दरगाह) की तरह साल की लकड़ी के कई कई खंडों के मकान है। यहाँ के लोग न तो बदचलन होते हैं श्रीर न शराब पीते हैं। जो लोग इस अपराध में पकड़े जाते हैं, उन्हें प्राणदंड दिया जाता है। माल लेने और बेचने में न तो फूठ बोलते हैं और न कम तौलते हैं। यात्रियों का सत्कार करते हैं। प्रायः निवासी श्रारब हैं। लोग नहर का पानी पीते हैं। देश हरा भरा है श्रोर उसमें अच्छा धन है। व्यापार की दशा भी अच्छी है। सजावट सुख और वैभव बहुत है। शासन न्याय पूर्ण है। बाजार में कोई स्त्री बनाव सिंगार किए हुए नहीं मिलेगी और न कोई स्त्रियों से खुले श्राम बात करता हुत्रा दिखाई देगा। पानी श्रच्छा है। जीवन बहुत सुख का है और सब लोग प्रसन्नचित्त और शीलवान हैं। फारसी भाषा समभी जाती है। व्यापार में अच्छा लाभ होता है। शरीर से सब लोग स्वस्थ हैं, पर नगर मैला है। मकान छोटे श्रीर तंग हैं। हवा ख़ुश्क श्रीर गरम है। लोगों का रंग गेहुश्राँ श्रीर काला है।"

मुलतान का सिक्का मिस्र के कातिमी सिक्के की तरह का बनाया गया है। पर यहाँ श्रिधिकतर कन्हरी नाम का सिक्का चलता है।"

<sup>&#</sup>x27; बुशारी कृत ग्रहसनुत्तका़सीम ; पृ० ४८० ( लीडन )।

र उक्त प्रन्थ; पृ० ४८२ क़न्हरी कोई साधारण सिक्का जान पड़ता है। ईलियट ने ईरवर जाने क्यों इसे "कन्धारियात" लिख दिया है और कहा है कि—"ये सिक्के कन्धार से बन कर आते थे।" पर इसका कोई प्रमाण नहीं है। केवल शब्द बदल कर पाठ दिया गया है।

#### मन्सूरा

श्ररत्री में सिन्ध का सबसे बड़ा नगर बरहमनाबाद प्रसिद्ध है, जिसका श्रसली भारतीय नाम जैसा कि बैरूनी ने बतलाया है, बह-मनता है। ईरानताले इसको बरहमनाबाद कहते थे। मुसलमानों में भी यह नाम चल पड़ा। इसके बाद कुछ सैनिक श्रीर राजनीतिक श्रावश्यकतात्रों के कारण सिन्ध में श्ररत लोंगों को श्राप ही श्रपने नगर बसाने पड़े, जिनमें से महफूजा, बैजा श्रीर मन्सूरा बहुत प्रसिद्ध हुए।

जब उमैच्या वंश के अन्तिम समय में अरबवालों का बल घट गया और सिन्धियों ने उन्हें समुद्र तट की ओर ढकेलना आरम्भ किया, तब आरब वाली हकम बिन अवाना कल्बी ने सब आरबों को समेटकर एक जगह इकट्ठा किया; और नदी के उस पार एक नगर बसाया जिसका नाम महफूजा रखा।

इस हकम बिन श्रवाना के साथ मुहम्मद बिन कासिम का लड़का श्रम्न भी था, जो बहुत बहादुर श्रौर राजनीतिक था। हकम के सब काम वही किया करता था। उसने समुद्र के तट पर बरहमनाबाद से दो फ़रसंग की दूरी पर मन्सूरा नगर बसाया था।

श्रव्यासियों के समय में मोतिसम बिल्लाह के शासनकाल (हिजरी तीसरी शताब्दी का मध्य) में बरमकी वंश के एक स्तम्भ इबरान बिन मूसा बिन यहिया बिन खालिद ने सिन्ध के वाली नियत होने पर बैजा नाम का नगर बसाया था।

पर इन सब नगरों में से मन्सूरा ही सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ श्रौर वही स्थायी हुआ।

<sup>े</sup> बिलाजुरी कृत फुत् हुल् बुल्दान ; पृ० ४४४. ( लीडन )

# मन्सूरा का संस्थापक

प्रश्न होता है कि इस नगर का नाम मन्स्रा क्यों पड़ा ? कुछ लोगों ने भूल से यह समभ रखा है कि यह नगर खलीका मन्स्र खब्बासी के समय में बसा था; इसीसे यह मन्स्रा कहलाता है। पर यह बात बिलकुल ग़लत है; क्योंकि यह नगर उससे पहले उमैध्या लोगों के समय में ही बन चुका था। इसी प्रकार मसऊदी ने इसका सम्बन्ध मन्स्र बिन जमहूर से बतलाया है, ' जो उमैध्या वंश के पतन और अब्बासी के आरम्भिक समय में सिन्ध का शासक बन बैठा था। पर यह भी ठीक नहीं है। वास्तव में केवल नाम से धोखा नहीं खाना चाहिए। जैसा कि पुराने इतिहास लेखक बिलाजुरी (मृत्यु सन् २०९ हि॰) ने बतलाया है, इसे मुहम्मद बिन क़ासिम के लड़के अम्र ने बसाया था। इस लिये यही समभना चाहिए कि जिस प्रकार शुभ समभकर महफूजा (रचित, या जिसकी रचा की गई हो) नाम रखा गया था, उसी प्रकार शुभ समभ कर मन्स्रा (जिसकी सहायता की गई हो) नाम भी रखा गया था।

## नगर बसने का समय

यह नगर हकम के समय में अम्र ने बसाया था और हकम को इराक के श्रमीर ख़ालिद बिन श्रब्दुल्लाह कसरी ने मेजा था। ख़ालिद सन् १०५ हि० में इराक का श्रमीर बना था श्रीर सन् १२० हि० में अपने पद से हटाया गया था। उसी ख़ालिद का मेजा हुश्रा सिन्ध का दूसरा वाली हकम था। इस लिये सम्भव है कि सन् ११० हि० से उसका समय श्रारम्भ हुश्रा हो। इस श्राधार पर मन्सूरा के बसने का समय सन् ११० हि० से १२० हि० तक नियत होना चाहिए।

<sup>&#</sup>x27; मुरुजुजहब ; पहला खंड ; पृ० ३७६।

#### स्थान

सब से पहले इब्न खुर्दाजवा (सन् २५० हि०) मन्सूरा को सिन्ध नद के किनारे बतलाता है। फिर बिलाजुरी (सन् २७९ हि॰) कहता है-"वह नदी के इधर ही बसाया गया था।" इब्न हीक़ल श्रौर इस्तख़री दोनों ने लिखा है-"यह महरान (सिन्ध) नदी के किनारे ऐसी जगह पर बसाया गया है कि नदी की एक शाखा ने निकलकर इसको एक टापू की तरह बना दिया है।" कुछ अरब भूगोल-लेखकों ने इसका देशान्तर पश्चिम से ९३ व्यंश व्यौर व्यज्ञांश दिचा से २२ त्रंश बतलाया है। सौभाग्य से हमारे सामने वह नक़शा है जो इब्न हौक़ल ने अपने समय में सिन्ध का बनाया था। उसे देखने से पता चलता है कि सिन्ध नदी पंजाब की श्रोर से चलकर अन्त में जिस जगह भारतीय महासागर में गिरती है, उससे थोड़ी दूर पीछे स्थल की त्रोर एक जगह नदी की एक नई शाखा निकलती है, जो तुरन्त ही फिर घूमकर उसी नदी में मिल जाती है और इस प्रकार उस शाखा के घूमने से बीच में थोड़ी सी जमीन टापू के रूप में बन गई है। उसी टापू पर यह नगर बसा हुआ था जो चारों श्रोर पानी से घरा होने के कारण अचानक चढ़ाई करने वालों से रिचत था। यह उसी तरह की जगह है, जैसी मैसूर में कावेरी नदी के घूम जाने से निकल आई है और जिसपर वहाँ का सेरिंगापटम नाम का नगर बसा हुआ है। इसी प्रकार का एक दूसरा स्थान मद्रास प्रान्त के त्रिचनापही में भी है। पुराने समय की युद्ध कला के विचार से इस प्रकार के स्थान बहुत रिच्चत समभे जाते थे।

<sup>&#</sup>x27; इब्न खुर्दाज़बा कृत अल्मसालिक वल् ममालिक; पृ० १७४

र बिलाज़ुरी कृत फ़ुत्दुहुल् बुल्दान ; पृ० ४४४. (लीडन)

<sup>🎙</sup> मुत्रजमुल् बुल्दान ( याकूत कृत ) में "मन्सूरा" शब्द ।

श्रबुलफ़जल ने श्राईन श्रकवरी में सारी किठनाइयाँ दूर कर दी हैं। उसने बतलाया है कि सिन्ध के प्रसिद्ध नगर मक्कर का पुराना नाम मन्सूरा था। श्रीर सच बात यह है कि पुराने मन्सूरे के सम्बन्ध में जो भौगोलिक बातें कही जाती हैं, वे सब मक्कर पर बिलकुल ठीक घटती हैं। श्रबुलफ़जल कहता है—''यहाँ श्राकर छश्रों निद्याँ मिलकर एक हो जाती हैं श्रीर दो भागों में बँटकर इस नगर के नीचे से होकर बहती हैं। एक भाग दिक्खन होकर श्रीर दूसरा भाग उत्तर होकर जाता है।" भारतीय इतिहासों में मक्कर का नाम बहुत प्रसिद्ध है श्रीर श्रव भी सब लोग उसे जानते हैं।

#### राजधानी मन्सूरा

मन्सूरा जिस स्थान पर बसा था, उसे देखते हुए वह रिचत भी था और साथ ही नदी के किनारे और समुद्र के पास था। इस विचार से यह नगर इराक और अरब से आने जाने के लिये भी बहुत अच्छा था और समय पड़ने पर यहाँ से निकल जाने के लिये बहुत मौके का था। इस लिये यह बहुत जल्दी सिन्ध में अरबों की राजधानी बन गया। हिजरी तीसरी शताब्दी में हमें इसका नाम राजधानी के रूप में मिलता है। बिलाजुरी (मृत्यु सन् २७९ हि०) मन्सूरा के सम्बन्ध में कहता है—"यह वही नगर है जहाँ आजकल हाकिम लोग जाकर ठहरते हैं।" इसके बाद प्रायः सभी अरब यात्री इसका नाम इसी रूप में लेते हैं; और अन्त में वह एक कुरैशी अरब रियासत की राजधानी बन जाता है।

<sup>&#</sup>x27; श्राईन श्रकबरी ; दूसरा खंड ; पृ० १६० ( नवलिकशोर ) ;

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> विजाज्री कृत फ़्तृहुल् बुल्दान ; पृ० ४४४।

# अब्बासी ख़िलाफ़त के समय में सिन्ध

खलीका मामूँ रशीद (सन् २१८ हि॰) के समय तक सिन्ध प्रान्त का बरादाद के केन्द्र से सम्बन्ध था। पर उसके त्रान्तिम समय में ही वहाँ के ऋरब श्रमीर लोग स्वतंत्रता का स्वप्न देखने लगे थे। सामा वर्ग के फजल बिन माहान नाम के एक दास ने सन्दान नाम का नगर जीतकर सीधे खलीका मामूँ से अपने अमीर होने का प्रमाण पत्र मेंगवा लिया था। उसने वहाँ एक जामे मसजिद भी बनवाई थी, जिसमें नमाज पढ़ी जाती थी श्रौर खलीका के नाम का खतबा पढ़ा जाता था। उसके बाद उसका भाई महम्मद बिन फजल बिन माहान वहाँ का हाकिम हुन्या। यह समय मोतसिम बिल्लाह (सन् २२७ हि०) का था। इसने सत्तर जहाजों का एक बड़ा बेड़ा लेकर मीदियों पर चढाई की। जिस समय वह चढ़ाई पर गया हुआ था, उस समय उसके उपस्थित न रहने पर उसके भाई माहान ने रियासत पर ऋधिकार कर लिया : श्रीर शायद इसी श्रापस के लड़ाई भगड़े में वह रियासत मुसलमानों के हाथ से निकल गई।' मोतिसम बिल्लाह के समय में कन्दाबील में महम्मद बिन खलील ने अपने स्वतन्त्र होने की घोषणा कर दी थी; पर मोतसिम के कर्मचारी इमरान बरमकी ने, जो सिन्ध का वाली था, वहाँ के सरदारों को पकड़कर कसदार (कजदार) भेज दिया।

इमरान बरमकी के ही समय में अरबों के दो प्रसिद्ध कबीलों में आपस के लड़ाई भगड़े होने लगे थे। इनमें से एक कबीला यमनी (कहतानी) और दूसरा हिजाजी (नजारी) था। इन्हीं

<sup>&#</sup>x27; बिलाज़्री; पृ० ४४६।

र उक्तग्रन्थ : पृ० ४४४ ।

कबीलों की आपस की लड़ाई ने उमैय्या वर्ग के लोगों का अन्त कर दिया था। उस समय हिजाजियों का प्रधान और नेता एक कुरैशी सरदार था, जिसका नाम उमर बिन अब्दुल अजीज हबारी था। उसने अवसर पाकर इमरान को मार डाला।

# सिन्ध का हवारी कुरैशी वंश

क़रैश के असद नाम के वंश में इस्लाम के पैग़ बर महम्मद के समय में हवार विन असवद् नाम का एक आदमी था, जो इस्लाम धर्म श्रीर उसके पैराम्बर का बड़ा भारी शत्रु था। श्रन्त में जब सन् ८ हि॰ में मका जीता गया, उस समय वह मुसलमान हुन्ना था, उसीकी सन्तान में से हकम बिन श्रवाना नाम का एक श्रादमी था जो सिन्ध के वाली कलबी के साथ सिन्ध पहुँचा था। उसीका पोता उमर बिन अब्दुल अजीज हबारी था। इसका वंश-वृत्त इस प्रकार है-श्रमवद, उसका लड्का हवार, उसका लड्का अन्दुर रहमान, उसका लड्का जुबैर, उसका लड्का मन्जर, उसका लड्का श्रद्धल श्रजीज, उसका लड़का उमर। उम्बियों श्रौर श्रद्धासियों दोनों के शासनकाल में इस वंश के लोग साम्राज्य का कारबार करते थे। यह हिजाजियों का सरदार बन गया श्रौर इसने इमरान को मार डाला। अवश्य ही इसका परिणाम यह हत्रा होगा कि उमर बिन अब्दल अजीज हबारो को सिन्ध के हिजाजी अरबों का राज्य मिल गया होगा । सन् २४० हि० में जब ख्लीफ़ा मुतविक्तिल के समय में सिन्ध के वाली हारूँ विन खालिद

<sup>&#</sup>x27; उक्त प्रन्थ : पृ० ४४६।

र उक्त-प्रनथ और पृष्ठ।

<sup>🖣</sup> इब्न ख़ल्दून , दूसरा खंड ; पृ० ३२७।

की मृत्यु हुई, तब उमर बिन अब्दुल अजीज ने खलीफा के दरवार में एक निवेदनपत्र भेजकर यह प्रार्थना की कि सिन्ध प्रदेश मुफे सौंप दिया जाय। खलीफा ने उसकी यह प्रार्थना मान ली। याक्तूबी (मृत्यु सम् २७८ हि०), जिसने अपनी पुस्तक सन् २५९ ई० में बनाई थी, अपने इतिहास में लिखता है—"सिन्ध के वाली हारूँ बिन खाजिद की सन् २४० हि० में मृत्यु हुई। और उमर बिन अब्दुल अजीज सामी ने,जिसका सम्अन्ध सामा बिन लोई से था और जिसका सिन्ध पर अधिकार हो चुका था, लिखा था कि वह देश का बहुत अच्छा प्रबन्ध कर रहा है। इस पर मृतद्किल ने उसकी प्रार्थना मान ली; और जब तक मृतविक्कल खलीफा रहा, तब तक वह बराबर सिन्ध का शासक बना रहा।"

याक्रूबी ने उमर बिन अब्दुल अजीज को सामा बिन लोई के वंश का बतलाया है। पर उसका यह कहना ठीक नहीं है। उमर बिन अब्दुल अजीज वास्तव में हबार बिन असवद की सन्तानों में से था, जो काब बिन लोई के वंश में का था (इब्न खल्दून; दूसरा खंड; पू० ३२७ मिस्र)। शायद याक्रूबी को मुलतान के अमोरों का धोखा हुआ था जो सामा वंश के थे।

उमर बिन अब्दुल अजीज हवारी की अमीरी के बाद भी सिन्ध का अब्बासियों के साथ सम्बन्ध बना रहा। मोतिमद के समय (सन् २५६-२७९ हि०) में भी बग़दाद के राजकीय प्रबन्धों में सिन्ध का नाम दिखाई पड़ता है; क्योंकि उस समय भी खुरासान के सफ्फारी वंश की स्थापना करनेवाले याकूब बिन लैस को सन २५७ हि० में तुर्किस्तान, सजिस्तान और किरमान के साथ सिन्ध का प्रान्त भी सौंपा गया था। र और सन् २६१ हि० में मोतिमद ने अपने साहसी

<sup>ै</sup> तारीख़े याज़ूबी ; दूसरा खड ; पृ० ४६६ ( जीडन )

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> तारीख़े इब्न ख़ल्दून ; तीसरा खंड ; ए० ३४३ ( मिस्र ) .

श्रीर योग्य भाई मनफ्फिक को दूसरे सभी पूर्वी देशों के साथ सिन्ध का प्रदेश भी प्रदान किया था। उसी समय उधर फारस की खाड़ी के श्रयब श्रीर इराक्षवाले तटों पर करमितयों का विद्रोह होने लगा था; श्रीर उधर पश्चिम में इस्माइली फातिमियों का श्रान्दोलन श्रारम्भ हुआ था, जो श्रन्त में बढ़ता बढ़ता मिस्र तक छा गया था।

सम्भवतः यही वह उपयुक्त समय था, जब बगदाद के साथ का सिन्ध का यह नाममात्र का सम्बन्ध भी दूट गया था। बिलाजुरी, जो २७९ हि० में मरा है, लिखता है—"कन्दा वंश का स्वतन्त्र किया हुआ अबुस् सम्मा नाम का एक दास हिजरी तीसरी शताब्दी के आरम्भ में उमर बिन हफ्स बिन हजारमर्द नाम के एक अब्बासी वाली के साथ सिन्ध गया था। उसीका लड़का सम्मा आजकल सिन्ध में जबरदस्ती स्वतन्त्र बन बैठा है।"

पर जान पड़ता है कि उमर बिन अब्दुल अजीज हबारी की सन्तान फिर भी जुपचाप होकर नहीं बैठी थी। स्वयं उमर बिन अब्दुल अजीज हबारी सिन्ध के बिनया या बानिया नाम के नगर में रहता था। र पर उसकी सन्तान ने सिन्ध के नीचे के या दिच्छा प्रान्त पर स्थायी रूप से अधिकार करके मन्सूरा को अपनी राजधानी बना लिया। सन् २७० हि० में उमर बिन अब्दुल अजीज हबारी का लड़का अब्दुल्लाह मन्सूरा का शासक था। उसके समय की एक घटना यह है कि अलरा (सिन्ध का अलोर) के हिन्दू राजा ने उसको लिखा था कि तुम मेरे पास एक ऐसा मुसलमान विद्वान् भेजो, जो मुभे इस्लाम धर्म की सब बातें बतला सके। जब सन् २०२ हि० में मसऊदी आया था, तब

१ बिलाज़री; पृ० ४४१।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> इब्न होकल कृत ज़िकुस् सिन्ध।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> बुज़र्ग बिन शहरयार कृत श्रजायबुल् हिन्द; ए० ३, ( लीडन )

उसने अब्दुल्लाह के लड़के उमर को भन्सूरा का शासन करते हुए देखा था; श्रोर साथ ही बहुत से अरव सरदार भी उसे वहाँ मिले थे। उसे सैयद और अली के वंश के लोग भी वहाँ दिखाई दिए थे। उसके अनुमार वहाँ के उस समय के बादशाह का नाम उमर बिन अब्दुछाह, मन्त्री का नाम रियाह और क़ाज़ी का नाम आल अबी शवारिब था। मसऊदी ने मूल में जो कुछ लिखा है उसका मतलब यह हैं —

"जिस समय में मन्सूरा पहुँचा था, उस समय वहाँ अबुल् मन्जर उमर बिन अब्दुल्लाह बादशाह था। वहीं उसके मन्त्री रियाह और उसके दोनों बेटों, मुहम्मद और अलो को देखा। एक और अरब सरदार को भी देखा, जो वहाँ के बादशाहों में से एक बादशाह था और जिसका नाम हम्जा था। इज़रत अली बिन अबी तालिबकी के वंश के भी बहुत से लोग वहाँ दिखाई दिए, जो उमर बिन अली और मुहम्मद बिन अली के वंश के थे। मन्सूर के बादशाहों और वहाँ के काजी आल अबी शवारिब में आपसदारी का सम्बन्ध था। मन्सूरा के ये बादशाह हबार बिन असवद की सन्तान हैं, जो बनू उमर अब्दुल अजीज कहलाते हैं।"

<sup>।</sup> मसऊदी कृत मुरुजुङ्ज्ञहब ; पहला खंड ; पृ० ३७७।

र डाक्टर वर्ड ने, जिनका उद्धरण ईलियट (पहला खंड; पृ० ४८०) ने दिया है, इस वाक्य का अर्थ बिलकुल ग़लत समका है कि "यहाँ हम्ज़ा सैयदुश शोहदा की सन्तान आकर बसी थी। इसी "हम्ज़ा" शब्द से ही उनको यह सन्देह हुआ था। ये हम्ज़ा हज़रत सुहम्मद के चाचा हम्ज़ा नहीं थे, बिलक यह हम्ज़ा नाम का कोई और ही अरब सरदार था। और फिर मसऊदो स्वयं हम्ज़ा का ज़िक्र कर रहा है; उसकी सन्तान का ज़िक्र नहीं कर रहा है। हज़रते हम्ज़ा की सन्तान में कोई लड़का या पुरुष नहीं था और न उनका वंश ही फैला था।

ससऊदी के बाद सन ३६७ हि॰ में इब्न हौक़ल श्राया था। उस समय तक भी यही वंश शासन करता था। उस समय यद्यपि श्रव्वासी खलीफ़ाश्रों के साथ उनका कोई राजनीतिक सम्बन्ध नहीं रह गया था, पर फिर भी धार्मिक सम्बन्ध बना हुश्रा था। वे लोग श्रव्वासी खलीफ़ाश्रों के ही नाम का ख़ुतवा पढ़ते थे। मूल लेख का श्राशय इस प्रकार है'—

"इस देश का बादशाह एक कुरैशी है, जिसके सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि वह हबार बिन असवद के वंश का है। उसके बाप दादा इस देश पर शासन करते थे और अब वह शासन करता है। पर खुतबा बरादाद के खलीका के ही नाम का पढ़ा जाता है।"

जब सन् ३७५ हि० में मुकद्दसी श्राया, तब उसने भी इसी वंश को उसी प्रकार शासन करते हुए देखा था। पर इस बीच में दैलिमियों के उस शीया वंश का भी बलोचिस्तान के मार्ग से सिन्ध तक प्रभाव पहुँच रहा था, जो कारस पर राज्य कर रहा था। फिर भी बग़दाद के खलीका का नाम बचा हुआ था। बुशारी कहता है र—

"मन्सूरा पर एक सुलतान का राज्य है, जो कुरैश के वंश का है। पर वे लोग अब्बासी खलीका के ही नाम का ख़ुनबा पढ़ते हैं; अर कभी अजडु हौला (दैलमी) का ख़ुतबा पढ़ते थे। जिस समय हम शीराज में थे, उस समय यहाँ का एक राजदूत शीराज में अजडु हौला के लड़के के पास गया था।"

### मन्सूरा नगर की बस्ती और विस्तार

इब्न हौक़ल का कहना है कि मन्सूरा एक मील लम्बा और एक मील चौड़ा था; और चारों ओर नदी से घिरा हुआ था। यहाँ के

<sup>&#</sup>x27; इब्न हौकल का ज़िकुस सिन्द नाम का यात्रा-विवरण।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> बुशारी कृत श्रहसनुत् तक्रासीम ; पृ० ४८४।

रहनेवाले मुसलमान थे। बुशारी कहता है—"मन्स्रा सिन्ध का केन्द्र है और देश की राजधानी है। यह दिमश्क की तरह है। मकान लकड़ी और मिट्टी के हैं। जामे मसजिद ईंट और पत्थर की बनी है और बड़ी है और उमान की जामे मसजिद की तरह लकड़ी के खम्भों पर है।" वह बाजार के ठीक बीच में है। नगर में चार दरवाजे हैं। उनमें से एक का नाम बाबुल् बहर (नदी की ओर का द्वार), दूसरे का तौरान दरवाजा, तीसरे का सन्दान दरवाजा और चौथं का मुलतान दरवाजा है।"

# मन्सूरा राज्य का विस्तार श्रीर वैभव

इस अरव राज्य में सिन्ध के बहुत से नगर थे। बुशारी कहता है कि सिन्ध की राजधानी मन्सूरा है और इसमें देवल, जन्दरीज, कदार, मायल, बतली आदि नगर हैं। इस्तख़री ने इस राज्य के और भी कई नगर गिनाए हैं; जैसे बानिया, सदौसान, अलोर, सोबारा और सैमूर। मसऊदी कहता है—"मन्सूरा के राज्य में जो गाँव और बस्तियाँ हैं, उनकी संख्या तीन लाख है।" इससे अनुमान हो सकता है कि मन्सूरा का राज्य बहुत बड़ा था। फिर मसऊदी कहता है—"सब जगह खेत हैं, वृत्त हैं और बस्तियाँ मिली हुई हैं।" इससे अनुमान किया जा सकता है कि यह राज्य कितना हरा भरा और बसा हुआ था।

# वादशाह का सैनिक बल

मसऊदी कहता है-

"मन्स्रावालों की मीदियों के साथ, जो सिन्ध की एक जाति है, बराबर लड़ाइयाँ होती रहती हैं। बादशाह के पास लड़ाई के ८०

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> उक्त प्रन्थ ; पृ० ४७६ ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> सुरूजुङ्जहब ; पहला खंड ; पृ० ३७८।

हाथी हैं; और नियम यह है कि एक जंगी हाथी के साथ पाँच सौ पैदल सिपाही रहते हैं। इनमें से दो हाथी बहुत ही प्रसिद्ध वीर श्रौर लड़नेवाले थे। उनमें से एक का नाम मन्सर कलस श्रौर दूसरे का हैदरा था श्रौर ये सधाए हुए थे।"

इस प्रकार मसऊदी ने हमको मन्सूरा का पूरा पूरा सैनिक बल बतला दिया है। जब एक हाथी के साथ पाँच सौ आदमी रहते थे, तब अस्सी हाथियों के साथ चालिस हज़ार सेना होगी।

# मन्सूरा की विद्या और धर्म

इस सम्बन्ध में सबसे अच्छा हाल बुशारी ने अपने यात्रा-

"यहाँ के रहनेवाले योग्य श्रौर सुशील हैं। उनके यहाँ इस्लाम धर्म बहुत श्रच्छी दशा में है। यहाँ विद्या भी बहुत है श्रौर विद्वान भी बहुत हैं। वे लोग बहुत बुद्धिमान श्रौर योग्य होते हैं श्रौर प्राय तथा दान करते हैं।"?

"यहाँ की प्रजा में से जो लोग मुसलमान नहीं हैं, वे मूर्ति-पूजा करते हैं। मुसलमानों में वायज (उपदेशक) नहीं हैं। उनमें से प्रायः लोग हदीस को माननेवाले (वहाबी) हैं। मैंने यहाँ काजी श्रब् मुहम्मद मन्सूरी को देखा, जो दाऊदी थे श्रौर श्रपने धर्म के इमाम थे। वे विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। उनकी लिखी हुई पुस्तकें भी हैं, जो बहुत श्रन्छी हैं। '' बहुत बड़े बड़े नगरों में हनकी सम्प्रदाय वाले ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो छुरान श्रौर हदीस के धार्मिक

<sup>&#</sup>x27; उक्त प्रन्थ ; खंड श्रोर पृष्ठ ।

<sup>े</sup> मुरूजुङ्जहव ; पहला खंड ; पृ० ३७६। श्रहसनुत् तकासीम ; पृ० ४७६।

श्रीर सामाजिक सिद्धान्तों की मीमांसा करनेवाले (धर्म्भशास्त्री या फिक्का के विद्वान्) हैं। पर यहां मालकी श्रीर हंबली नहीं हैं श्रीर न मोतजिली ही हैं। लोग सीधे श्रीर ठीक मार्ग पर हैं। उनमें पुराय भाव श्रीर सच्चरित्रता है।"'

यह बहुत श्राश्चर्य की बात है कि उस पुराने समय में भी यहाँ ह्दीस के ज्ञाता श्रौर पंडित लोग हुश्रा करते थे। यहाँ दाऊदी सम्प्रदाय से दाऊदी बोहरे लोगों का श्रभिप्राय नहीं है, बल्कि इमाम दाऊद जाहिरी के मानने वालों से श्रभिप्राय है, जो एक प्रकार के वहाबी थे।

#### भाषा

मसऊदी कहता है—"सिन्ध में वहाँ की अपनी भाषा है, जो भारत की और भाषाओं से अलग है।" मन्सूरा के बन्दरगाह देबल के सम्बन्ध में बुशारी कहता है—"यहाँ सब न्यापारी ही न्यापारी बसते हैं। उनकी भाषा सिन्धी और अरबी है।" इससे यह अनुमान हो सकता है कि यहाँ की भाषा पर अरबी का कितना गहरा प्रभाव पड़ा होगा। इसका एक बड़ा प्रमाण आज भी मिलता है। सिन्धी भाषा में अरबी भाषा के शब्द उसी प्रकार मिले हुए हैं, जिस प्रकार उद्दूर भाषा में मिले हुए हैं। और सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ा है कि सिन्धी की लिपि आज भी ज्यों की त्यों अरबी ही है।

#### मन्सूरा का अन्त

इस बात का कोई ठीक ठीक पता नहीं चलता कि मन्सूरा के अरबी शासन का किस प्रकार अन्त हुआ। इसमें सन्देह नहीं कि बुशारी के समय अर्थात् सन् ३७५ हि० तक वह राज्य अवश्य ही बना

र श्रहसनुत् तक्रासीम ; पृ० ४८१ ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> मुरूजुज़्ज़हब ; पहला खंड ; पृ० २८१ ।

हुआ था। इसके पन्द्रह बरस बाद महमूद की चढ़ाइयाँ आरम्भ हो गई थीं। जब सन् ४१६ हि० में सुलतान महमूद ने सोमनाथ पर अपनी प्रसिद्ध चढ़ाई की थी और फिर वहाँ से वह लौटने लगा था, तब वह सिन्ध के रास्ते चला था। वह गुजरात से सिन्ध गया था; वहाँ से सिन्ध नदी के किनारे किनारे मुलतान और फिर वहाँ से राजनी गया था। इतिहास-लेखकों ने यह बतलाया है कि वह इस रास्ते में मन्सूरा भी गया था। पर इब्न असीर ने अपनी तारीख़ कामिल में इसी साल की घटनाओं के साथ साथ एक और महत्व की बात लिखी है, जो इस प्रकार हैं —

"सुलतान ने मन्सूरा जाने का विचार किया। वहाँ का वाली इस्लाम धर्म से फिर गया था। जब उसने सुलतान के आने की खबर सुनी, तब वह नगर से निकल गया और अपने आदिमयों को लेकर काड़ियों में छिप गया। सुलतान महमूद ने उसका पीछा किया। बहुत से आदिमी मारे गए और बहुत से नदी में डूबकर मर गए। कुछ थोड़े से लोग बच गए थे। सुलतान वहाँ से भाटिया होकर राज़नी चला गया।"

श्रव प्रश्न यह है कि इस्लाम धर्म से फिर जाने श्रौर विधर्मी हो जाने का क्या श्रर्थ है ? यदि मन्सूरा के वाली के इस्लाम से फिर

<sup>&#</sup>x27; ज़ैनुल श्रख़बार ; गुरदेज़ी ; पृ० ८७ ( बरलिन )।

र कामिल इब्न श्रसीर ; नवाँ खंड ; पृ० २४३ ( लीडन )।

<sup>ै</sup> ईलियट ने इब्न श्रसीर के श्राधार पर लिखा है—"मुलतान महसूद ने एक मुसलमान को मन्सूरा का बादशाह बनाया।" (पहला खंड) पर इब्न श्रसीर में यह वाक्य नहीं है; बल्कि वही बातें हैं, जो मैंने ऊपर दी हैं। सम्भव है कि किसी युरोपियन श्रनुवाद पर भरोसा करने के कारण उससे यह भूख हुई हो।

जाने की बात केवल इस लिये कही गई हो कि मुसलमान लोग यह सममें कि महमूद का उसपर चढ़ाई करना वाजिब था, तब तो बात दूसरी है; और नहीं तो उस समय के मुहावरे का ज्यान रखते हुए इस बात का यही अर्थ होगा कि मुलतान के बादशाह की तरह मन्सूरा का बादशाह भी शायद इस्माईली करमती धर्म में चला गया हो। और नहीं तो इस चढ़ाई से ४१ बरस पहले की बुशारी की इस सम्बन्ध में पूरी पूरी गवाही मिलती है कि मन्सूरावाल केवल सुनी ही नहीं थे, बिल्क हदीस को पूरी तरह से माननेवाले और उसीके अनुसार चलने वाले थे। जो हो, इससे यह सिद्ध होता है कि मन्सूरा के इस हबारी शासन का सन् ४१६ हि० में सुलतान महमूद के हाथ से अन्त हुआ था। प्रसिद्ध जाँच करनेवाला इन्न ख़ल्दून एक अवसर पर हबार बिन असवद के वंश का वर्णन करता हुआ लिखता है—

"इन्हीं हवार बिन असवद के वंश में उमर बिन अब्दुल अजीज था, जिसने ख़लीफा मुतविक्कल की हत्या के बाद गड़बड़ी और अव्य-वस्था के आरम्भ में सिन्ध पर अधिकार कर लिया था; और उसकी सन्तान ने एक के बाद एक सिन्ध पर शासन किया। अन्त में राजनी के सुलतान महमूद के हाथों उनका अन्त हुआ। उनकी राजधानी मन्सूरा थी।"

## क्या मन्सूरावाले भी क़रमती इस्माइली थे ?

जो बुशारी फिक़ा (कुरान श्रोर हदीस के धार्मिक सिद्धान्तों) का बहुत बड़ा पंडित श्रोर विद्वान था, उसने सन् २७५ हि० में मन्सूरा-वालों के पक्के मुसलमान श्रोर सुन्नी होने के सम्बन्ध में बहुत श्रुच्छी गवाही दी है, जो उपर दे दी गई है। उसे ध्यान में रखते हुए सन्

<sup>&#</sup>x27; तारोख़ इन्न ख़ल्दून ; दूसरा खंड ; पृ० ३२७ ( मिस्र ) ।

४१६ हि० में उनका क़रमती होना कितन जान पड़ता है। इब्न ख़ल्दून के वर्णन से सिद्ध है कि महमूद ने हवारी अमीर के हाथ से सिन्ध का राज्य छीन लिया था; और इब्न असीर के वर्णन से प्रकट होता है कि जिस अमीर के हाथ से महमूद ने राज्य छीना था, उसके बारे में उसे यह पता चला था कि वह शुद्ध इस्लाम धर्म से अलग हो गया था, जिसका अर्थ यह है कि वह करमती इस्माईली हो गया था।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, यदि मन्सूरावालों का करमती इस्माईली हो जाना इस लिये नहीं प्रसिद्ध किया गया था कि सुलतान महमूद ने मन्सूरा के मुसलमान राज्य पर जो चढ़ाई की थी, वह ठीक और उचित समभी जाय, तो इब्न असीर की बातों का यही अर्थ समभा जा सकता है कि सन् ३७५ हि० के बाद करमितयों ने हवारी सुन्नी वंश का अन्त कर दिया था। या जब मुलतान का राज्य करमितयों के हाथ से निकल गया, तब उन लोगों ने सिन्ध में अपना राज्य बना लिया था; और उसी करमती राज्य का सन् ४१६ हि० में सुलतान महमूद ने अन्त किया था।

### दुरूजी पत्र

ऊपर एक दुरूजी पत्र के कुछ वाक्य दिये जा चुके हैं। इस विषय में उस पत्र का महत्त्व भी बहुत कुछ है। उस दुरूजी पत्र में, जो शाम देश के इस्माईली दुरूजियों के धार्मिक इमाम की श्रोर से भेजा गया था, यह लिखा हुआ था—

"साधारणतः मुलतान और भारत के एक ईश्वर को मानने वालों के नाम और विशेषतः शेख इब्न सोमर राजा बल के नाम।"

इस पत्र में इब्न सोमर राजा बल को भौतरवा और हौदल हेला का असली उत्तराधिकारी लिखा है। उस पत्र में इस वंश के और बहुत से बड़े बड़े लोगों के नाम लिखे हैं, जिनमें से कुछ अरबी श्रौर कुछ भारतीय नाम हैं; श्रौर उनमें लज्जा का भाव उत्पन्न करते हुए कहा गया है—

"हे प्रतिष्ठित राजा बल, अपने वंश को उठा। एक ईश्वर को मानने वालों को और दाऊद असगर (छोटे दाऊद) को सचे धर्म में फिर से ले आ। मसऊद ने अभी हाल में ही उसे कारागार और दासता से मुक्त किया है; और इसका कारण यह है कि तू अपना वह कर्त्तव्य पूरा कर सके, जो तुमें उसके भानजे अब्दुझाह और मुलतान के सब निवासियों के बिरुद्ध पूरा करने के लिये सौंपा गया है, जिसमें तकदीस और तौहीद' के माननेवाले मूर्खता, हठ और धर्मद्रोहवाले दल से अलग हो जायँ।"

इस पत्र से बहुत ही महत्व के परिगाम निकाले जा सकते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं—

- (१) जो सोमर लोग सिन्ध के निवासी थे ऋौर जिन्होंने इसके बाद सोमरी वंश चलाया था, वे इस्माईली धर्म के थे।
- (२) इनके नाम हिन्दुओं के ढंग के भी हैं और अरबों के दक्त के भी, जिससे यह पता चलता है कि इस वंश में अरबवालों और भारतवासियों का मेल था।

<sup>ै</sup> इस्माई लियों ने वार वार "तौहीद श्रीर तकदीस" पर इस लिये ज़ोर दिया है कि वे ईश्वर में गुणों का मानना, जैसा कि साधारण सुन्नी लोग मानते हैं, श्रनुचित श्रीर कुफ समक्ते थे। वे ईश्वर में गुणों का श्रभाव मानते थे (उसे निगु ण समक्षते थे), जिसका नाम उनके यहाँ "तौहीद श्रीर तकदीस" था। मोतजिला लोगों का भी यही विश्वास था; इसी लिये वे श्रपने श्रापको "श्रहले श्रदल व तौहीद" (श्रदल श्रीर तौहीदवाला) कहते थे।

र ईितयट ; पहला खरड ; पृ० ४६१।

- (३) मुलतान के बादशाह अबुलफतह दाऊद आदि और सिन्ध के ये सोमरी लोग एक ही धर्म को माननेवाल थे।
- (४) सोमर सम्भवतः सिन्ध के इस्माईलियों का शेख श्रौर इमाम था; क्योंकि इस्माईली लोग अपने धार्मिक नेता या सरदार के लिये "शेख" शब्द का विशेष रूप से व्यवहार करते थे।
- (५) जान पड़ता है कि ऋबुलफतह दाऊद के बाद उसका कोई लड़का था, जो छोटे दाऊद के नाम से प्रसिद्ध था। जब उसने इस्माईली धर्म त्याग दिया था, तब सुलतान मसऊद ने उसे क़ैंद से छोड़ दिया था।
- (६) अब्दुल्लाह अबुलफतह दाऊद अकबर का नाती और ह्रोटे दाऊद का भाश्वा था, जिसे मुलतान के लोग अपना अमीर बनाना चाहते थे।
- (७) इस पत्र का अभिप्राय यह है कि इब्न सोमर अपने कबीले या दल के लोगों को सुलतान मसऊद और अब्दुल्लाह और सुलतान के लोगों के विरुद्ध लड़ने के लिये उभाड़े, और करमती इस्माईलियों का जो बल नष्ट हो चुका था, वह फिर से प्राप्त करे। इस लिये मुलतान में बार बार इस बात का प्रयत्न होता रहा, पर उस प्रयत्न में कभी सफलता नहीं हुई।
- (८) इस पत्र से सबसे अधिक महत्त्व की बात यह मालूम होती है कि सोमर कोई बहुत बलवान् आदमी था। जब सोमर का लड़का सुलतान मसऊद के समय में था, तब यह कहना चाहिए, कि सोमर सुलतान महमूद (मृत्यु सन् ४२१ हि०) के समय में हुआ था।
- (९) यहीं वे सोमरी लोग हैं जो इस पत्र की तिथि के बीस बरस बाद सुलतान अब्दुर रशीद बिन महमूद राजनवी (मृत्यु सन् ४४४ हि॰) के दुर्बल शासन के समय में राजनवियों की जगह सिन्ध के मालिक हो गए थे।

#### हबारी वंश की एक स्थायी समृति

हवारी बादशाहों की ऊपरी स्मृति तो सदा के लिये नष्ट हो गई थी, पर उनकी एक अध्यात्मिक स्मृति सदा के लिये बची रह गई; श्रौर वह स्मृति उनका वंश है जो ग़जनवियों की छाया में यहाँ से मुलतान जाकर बस गया। शेख़लू इस्लाम जकरिया मुलतानी सन् ५७८ हि॰ में पैदा हुए थे; और फरिश्ता के अनुसार सन् ६६६ हि० में ऋखवारुल् ऋखयार के ऋनुसार सन् ६६१ हि० में उनकी मृत्यु हुई थी। दिल्ली के शेख अब्दुल हक ने आपको असदी लिखा है। श्रीर ऊपर बतलाया जा चुका है कि यह असदी हजरत हबार का कबीला था। बीजापुर के शेख ऐनुद्दीन ने उनके वंश का सम्बन्ध हजरत हबार बिन असवद बिन मुत्तलिब बिन असद तक पहुँचाया है। रे पीरजादा मुहम्मद हुसैन साहब ने इब्न बतूता के अपने उद् अनुवाद ( दूसरा खंड ; पृ० ८ ) में शेख के आजकल के वंश के संप्रह में से ख़ुलासतुल् आरिफ़ीन नाम की एक पुरानी पुस्तक में से ऋरबी का एक उद्धरण दिया है, जो बुखारा के सैयद जलाल के मलफूजात (पत्रों) में से उद्धत किया गया था। उसमें जो वंश-वृत्त दिया है, उससे भी यही बात सिद्ध होती है। इस प्रकार शेखल इस्लाम के वंश के भारत आने की दो तिथियाँ मिलती हैं। एक तो यह कि वह हिजरी पहली शताब्दी में अरब विजेताओं के साथ भारत में आया था, जैसा कि इन्न बतुता में लिखा है। और दूसरी यह कि वह मानों हिजरी पाँचवीं शताब्दी में अरब से आया था, ये दोनों

<sup>&#</sup>x27; अख़बारुल् अख़यार ; पृ॰ २६ ; (हाशिमी प्रेस मेरठ का कुपा हुआ )

<sup>🤻</sup> फ्ररिस्ता ; दूसरा खंड ; पृ० ४०४ ( नवलिकशोर )।

तिथियाँ इस प्रकार मिल जाती हैं कि सिन्ध में तो इस वंश का प्रवेश पहली तिथि के अनुसार अर्थात् हिजरी दूसरी शताब्दी में हुआ; और मुलतान में मन्सूरा का अन्त हो जाने पर हिजरी पाँचवीं शताब्दी में ये लोग राजनवी राज्य की छाया में आकर बसे। हाँ, तारीख करिश्ता की यह बात ठीक न होगी कि वे लोग ख्वारिजम या खीवा होकर यहाँ आए थे। लेकिन इससे अधिक महत्व का वर्णन तारीख ताहिरी के लेखक का है, जिसने विस्तार के साथ यह बतलाया है कि शेख बहाउद्दीन सिन्धी थे और सकोर (वर्त्तमान सक्खर) के परगने के रहनेवाले थे, जिसे मुहम्मद तूर ने बसाया था।

# सिन्ध गृज़नवियों, गोरियों और दिछी के सुलतानों के हाथ में

सिन्ध का सन् ४४४ हि० तक ग्रजनिवयों के हाथ में रहना इस बात से सिद्ध होता है कि इस बात का प्रभाण मिलता है कि सुलतान अब्दुर रशीद ग्रजनिव के समय (सन् ४४४ हि०) तक सिन्ध से राजकर आता था। इसके बाद ही ग्रजनिव राज्य में उलट फेर होने लगा, यद्यपि नाम मात्र के लिये ग्रजनिव लोग अन्त (सन् ५७८ हि०) तक पंजाब और सिन्ध के मालिक कहलाते रहे। सन् ५७८ हि० में ग्रजनिवयों की जगह गोरियों का अधिकार होने लग गया; और शाहाबुद्दीन के एक सेनापित नासिरुद्दीन कबाचा ने सिन्ध पर और अल्तम्श ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया; और फिर अन्त में अल्तम्श ने कबाचा को हराकर सिन्ध से निकाल दिया। उस समय से नाम मात्र के लिये दिल्ली के साथ उसका सम्बन्ध रहा, पर वास्तव में वह स्वतन्त्र ही रहा। मुहम्मदशाह तुगलक के समय (सन् ७५२ हि०)

र तारीख़ ताहिरी : ईलियट : पृ० २४६।

में सिन्ध वहीं के एक शासक वंश के हाथ से निकलकर वहीं के दूसरे शासक के हाथ में चला गया। सन् ७६२ हि॰ में सुलतान फीरोज शाह ने संधि करके उसपर अधिकार कर लिया; और अन्त में उन्हीं स्थानीय शासकों के हाथ में सौंप दिया, जिनके हाथ में वह सन् ९२७ हि॰ तक रहा। उनके हाथ से जीतकर अरगून नाम के एक तातारी अमीर ने ले लिया; और फिर सन् १००० हि॰ के अन्त में वह अकवर के अधिकार में आ गया।

#### सोमरी

उपर हमने जो पूरा इतिहास दिया है, उससे हमारा विशेष सम्बन्ध नहीं है। हमें तो केवल दो स्वतन्त्र कबीलों के मूल पर विचार करना है, जिनमें से एक सोमरी और दूसरे सम्मा कहलाते हैं। ग़जनवियों के दुर्बल हो जाने के समय जिस स्थानीय कबीले ने सिन्ध पर अधिकार कर लिया था, वह सोमरी कहलाता है। फिर मुहम्मद शाह तुग़लक के समय (सन् ७५२ हि॰) में जिस दूसरे कबीले के हाथ में वहाँ का शासन गया और जिसके हाथ में वह सन् ९२७ हि॰ (१५२१ ई॰) तक रहा, वह सम्मा कहलाता है। इन दोनों कबीलों के मूल के विषय में इतिहास-लेखकों में बहुत मतभेद है; और विशेषतः सोमरी वंश की जातीयता के विषय में बहुत कुछ मगड़ा है; और इसी प्रकार उसके धर्म के सम्बन्ध में भी बहुत सी बातें कही जाती हैं।

उपर जिस दुरूजी पत्र का वर्णन हुआ है उससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि सन् ४२२ हि० (सुलतान मसऊद के समय) में वहाँ शेख़ इन्न सोमर राजा बल था; और वह इस्माईली धर्म का था। उसको दुरूजियों के इमाम ने सुलतान और सिन्ध के इस्माईलियों का राज्य फिर से स्थापित करने के लिये बहुत कुछ भड़काया था; और ऐसा न कर सकने के लिये लिजात किया था। इस लिये आश्चर्य नहीं कि ग़जनिवयों का बल टूटने पर सुलतान अब्दुर रशीद (सन् ४४४ हि॰) के समय सोमरियों ने सिन्ध में अपना राज्य जमा लिया हो।

सोमरियों का यह राज्य सन् ४४४ हि॰ से सन् ७३४ हि॰ के कई बरस बाद तक किसी न किसी प्रकार बना रहा। इस सम्बन्ध में इब्न बतूता की साची सबसे अधिक महत्व की है। वह सन् ७३४ हि॰ में सिन्ध के रास्ते उस समय भारत आया था, जिस समय सोमरी जाति दिही के सुलतानों की अधीनता में शासन करती थी। इब्न बतूता ने उन्हें देखा था। वह लिखता है—

(१) "इसके बाद इम जिनानी' पहुँचे जो सिन्ध नदी के किनारे एक सुन्दर और बड़ा नगर है और जिसमें सुन्दर बाज़ार हैं। यहाँ के निवासी वे लोग हैं, जिन्हें सामरा कहते हैं। ये लोग और इनके पुरखे उस समय यहाँ आकर बसे थे, जब हज्जाज के समय में सिन्ध जीता गया था, जैसा कि इतिहास लेखकों ने लिखा है। ' ' ' ये लोग जो सामरा कहलाते हैं, किसी के साथ भोजन नहीं करते और न भोजन करने के समय उन्हें कोई देख सकता है। न तो वे और लोगों के साथ और न और लोग उनके साथ ब्याह शादी करते हैं। इस समय उन लोगों का जो अमीर है, उसका नाम बनार है, जिसका जिक्क हम आगे करेंगे।"

त्रागे चलकर वह सेविस्तान (सेहवान) का वर्णन करता हुआ कहता है (सेवान अब कराची के जिले में हैं)—

(२) "इस नगर में सामरी अमीर व नार, जिसका नाम ऊपर आ चुका है, और अमीर कैसर रूमी रहते हैं और ये दोनों

<sup>ै</sup> इस नगर का कुछ पता नहीं चलता। जान पड़ता है कि यह नदी में समा गया। श्रद्धलक्षज़ल ने भी इसका ज़िक नहीं किया है.

सुलतान (दिही) के अधीनता में हैं। इन दोनों के साथ अठारह सौ सवार थे। यहाँ एक हिन्दू रहता था, जिसका नाम रतन (या रत्न ) था ऋौर जो हिसाब किताब बहुत अच्छा जानता था। वह कुछ अमीरों के साथ सुलतान के द्रबार में गया। सुलतान ने उसको पसन्द किया और उसको सिन्ध के राजा की उपाधि दी: श्रौर राजा के योग्य माही मरातिब देकर उसे सेविस्तान भेजा श्रौर वह स्थान उसको जागीर में दे दिया। जब वह वहाँ पहुँचा, तब वनार ऋौर कैसर को यह देखकर बहुत ही बुरा लगा कि एक क़ाफ़िर का हमसे बढ़कर आदर हो रहा है उन दोनों ने आपस में सलाह करके उसे मार डाला। ' ' ' श्रौर खजाना छुट लिया। फिर सबने मिलकर त्रोनार को मिलक फ़ीरोज की उपाधि देकर श्रपना बाद्शाह बना लिया। ' ' ' ' फिर वनार यह समभ कर डरा कि मैं इस समय अपने कबीले से दूर हूँ; इस लिये वह अपने कबीले में चला गया। '''' लश्करवालों ने कैसरी को श्रमीर बना लिया। '''' जब मुलतान के नायब के पास यह खबर पहुँची, तब उसने उसे दुगड देने के लिये सेना भेजी श्रौर उसे कड़ा दराड दिया।' (यह वर्णन कुछ संचिप्त करके लिया गया है।)

इब्न बतूता उसी समय पहुँचा था। वह एक मद्रसे में ठहरा था। लाशों की बदबू से उसे नींद नहीं त्राती थी। इन दोनों उद्धरणों से कई बातें प्रमाणित होती हैं, जो इस प्रकार हैं—

(१) सामरी लोग कहते थे कि हमारे पुरखा हज्जाज बिन यूसुफ सक्तफी के साथ आकर यहाँ बसे थे।

<sup>&#</sup>x27; इब्न बत्ता का यात्रा-विवरण ; दूसरा खंड ; पृ० ४ और ६. (मिस्र)।

- (२) धर्म के विचार से वे हिन्दू नहीं थे और हिन्दुओं के अधीन रहना पसन्द नहीं करते थे। साथ ही उनमें कुछ बातें ऐसी भी पाई जाती थीं, जो उन्हें साधारण मुसलमानों से अलग करती थीं।
- (३) उस समय सिन्ध पर दिल्ली के सुलतान का इस प्रकारका अधिकार था कि सुलतान की श्रोर से वहाँ एक श्रमीर (या रेजिडेंट) सोमरियों के साथ रहता था।
- (४) राजकीय शासन और न्यवस्था में सिन्ध मुलतान के अधीन होकर दिल्ली के अधीन था।

### सोमरा का धर्म

उत्पर के दुरुजवाले पत्र से सोमरा का इस्माईली होना तो सिद्ध ही हो चुका है, पर इसके सिवा इन्न बत्ता से कुछ और बातों का भी पता चलता है। इन्न बत्ता के इस वर्णन से प्रकट होता है कि सोमरी लोग अरव विजेताओं के साथ भारत में आकर बसे थे। स्पष्ट है कि ये लोग राजपूत नहीं हो सकते; पर इसके साथ ही यह भी स्पष्ट है कि खाने पीने और न्याह शादी के सम्बन्ध में इन लोगों में कुछ ऐसी रस्में भी थीं जो मुसलमानों में नहीं होतीं। लेकिन इतना होने पर भी वे लोग अपने आपको हिन्दू या क्राफिर नहीं सममते थे, बल्कि मुबहहिद (एक ईश्वर को माननेवाले) और मुसलमान ही सममते थे और मुसलमानी उपाधि मिलक फीरोज प्रहण करते थे। वे क्राफिर के अधीन रहने में अपनी अप्रतिष्ठा सममते थे; इस लिये वे कभी हिन्दू नहीं थे। ऐसा संकर धर्म करमतियों और इस्माईलियों का ही था जो इस्लाम के साथ हर जगह कुछ स्थानीय रीतियाँ और विश्वास आदि मिला लेते थे। उन्होंने भारत में हजरत अली को बिष्णु का अवतार बनाया था। इसी प्रकार की और बारों भी वे अपने धर्म में मिला लेते थे। इससे उन्हें

हर देश में अपने धर्म का प्रचार करने में सुभीता होता था। इतिहासों में इस बात का प्रमाण मिलता है कि पुराने समय में इस्माईलियों के किले श्रल मृत से उनके धर्म का प्रचार करनेवाले लोग सिन्ध में आए थे।' अपने धार्मिक विश्वासों को छिपाने की प्रथा भी उन्हीं लोगों में थी। वे अपने नाम भी हिन्दु ओं के ढंग के रख लेते थे। आज कल भी बम्बई की खोजा जाति में इन बातों के उदाहरण मिल सकते हैं। मुलतान के शेख़लू इस्लाम जकरिया के शिष्य के शिष्य मख़द्म जहानियाँ सैयद जलालु हीन बुखारी (सन् ७०७-८०० हि०) के वर्णनों में इस सम्बन्ध में एक विलच्चण घटना मिलती है। उनका यह जिक्र आगे किसी अवसर पर आवेगा। ये सिन्ध के ऊच नगर में रहते थे श्रौर वहाँ सर्विप्रिय श्रौर सर्वमान्य थे। लिखा है कि एक बार ऊच का वाली सोमरा इनकी सेवा में आया। दरवेशों या फक्कीरों की भीड़ लगी हुई थी। सोमरा ने उनमें से किसी एक को बिना हुजरत की त्राज्ञा के मसजिद से बाहर निकाल दिया। उस समय मखदूम की जवान से निकला—"सोमरा मगर दीवाना शुद्ई।" श्रर्थात् सोमरा शायद् तू पागल हो गया। उसी समय सोमरा पागल हो गया। नगर में इस बात की धूम मच गई। अन्त में उसकी माँ ने त्राकर बहुत प्रार्थना की; तब जाकर उसका अपराध समा द्भुत्रा श्रौर वह होश में श्राया। मसजिद में श्राकर उसने मखद्म के पाँव चूमे, उनका शिष्य हुआ और वह ईश्वर के द्रवार में मान्य हुआ। र क्या इस घटना से यह सममा जाय कि वह इस्माईली धर्म का त्याग करके सुन्नी हो गया ?

<sup>&#</sup>x27; डाक्टर आर्नेल्ड कृत प्रीचिंग आफ्न इस्लाम ( Preaching of Islam ) ए० २१३।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> फ़रिश्ता ; दूसरा खंड ; ए० ४१६ ( नवलकिशोर )।

इस्माईली धर्म के मिस्रवाले फातिमी राज्य का अन्त सन् ५६७ हि॰ में सुलतान सलाहुद्दीन के हाथों से हो गया। इसके बाद इसन बिन सब्बाह वाला इस्माईली नजारी राज्य, जो किला अल् मृत में था, बना रहा। सन् ४८३ हि॰ (१०९१ ई॰) में उसका आरम्भ हुआ था और सन् ६५४ हि॰ (१२५६ ई०) में वह हलाकू की तलवार से नष्ट हुआ। अब पाठक समम सकते हैं कि सिन्ध के इस्माईली दल पर उसके मृल केन्द्र के नाश का क्या प्रभाव पड़ा होगा। इस लिये बहुत सम्अव है कि ये सोमरी लोग या उनमें से कुछ लोग सैयद जलाल बुस्नारी के हाथ से सुन्नी हो गए हों।

#### सोमरा की जातीयता

सोमरा लोगों की जातीयता के प्रश्न का निपटारा करने के लिये हमें सबसे पहले पुराने इतिहास-लेखकों के वर्णन देखने चाहिएँ। इन्न बतुता का सबसे पहला वर्णन आप सुन ही चुके हैं कि ये लोग कहते थे कि हमारे पूर्वज उस समय सिन्ध में आकर बसे थे, जिस समय हज्जाज बिन यूसुफ ने सिन्ध जीता था। इसके बाद तारीख मासूमी के लेखक मीर मुहम्मद मासूम का वर्णन है। वह अपने इतिहास के दूसरे प्रकरण में लिखता है—

"सुलतान महमूद ने मुलतान और सिन्ध जीत लिया। सुलतान महमूद के लड़के अब्दुर रशीद के समय (सन् ४४१-४४ हि०) में जब उसके परम सुख और विलासपूर्वक रहने के कारण उसका राज्य दुर्बल हो गया, तब उन लोगों ने अपने कन्धे पर से ग़जनिवयों का जूआ उतार दिया और सोमरा के कबीले ने थरी नाम के स्थान पर इकट्ठे होकर सोमरा नाम के एक आदमी को सिंहासन पर बैठाया। वहीं आस पास में सैयद नाम का एक बड़ा और मजबूत जमींदार था। सोमरा ने उसके साथ सम्बन्ध करके उसकी लड़की के साथ अपना

ब्याह कर लिया। उससे एक लड़का हुआ, जिसका नाम भौगर रखा। पिता के मरने के बाद वही बादशाह हुआ।"

इससे आगे मीर मासूम ने उसके लड़कों पोतों आदि के वर्णन दिए हैं, जिनमें से कुछ के नाम अरबी हैं; जैसे ख़क़ीक और उमर आदि; और कुछ के नाम भारती हैं, जैसे दूदा।

तारीख ताहिरी के लेखक ने अधिकतर कहानियाँ आदि लिखी है जिसका आरम्भ उसने उमर सोमरा और एक हिन्दू महिला के प्रेम से किया है। इसी प्रकरण में वह कहता है—"यह कबीला हिन्दू था और हिन्दू धर्म को मानता था। इसने सन् ७०० हि० से सन् ८४३ हि० तक राज्य किया। आलोर के पास उनका स्थान था; और उनकी राजधानी का नाम मुहम्मद तूर था।"

बेगलार नामा में केवल इतना लिखा है कि जब सिन्ध को मुसलमानों ने जीत लिया, तब अरब के तमीम नाम के कबीले ने वहाँ राज्य किया। थोड़े दिनों बाद सोमरा लोगों ने उसपर अधिकार कर लिया। पाँच सौ बरस तक उनका अधिकार बना रहा। उनकी राजधानी का नाम महातम तूर था।

यह एक बहुत ही विलच् ए बात है कि जिस प्रकार इनके राजाओं के नाम अरबी और भारतीय दोनों मिले हुए हैं, उसी प्रकार इनकी राजधानी का नाम भी कभी महानम तूर और कभी महातम तूर है। कहा जाता है कि इसमें जो महानम (महात्मा) शब्द है, वह मुहम्मद का ही पाठान्तर है। सम्भव है कि ऐसा ही हो। यह स्थान देरा के परगने में, जो आजकल के चाचगम और बादबन परगने की जगह पर था, जौ-परकर और दंगा बाज़ार के बीच में है।

<sup>&#</sup>x27; तारीख्न मासूमी ; ईजियट ; पहला खंड ; पृ० २१४।

र तारीख़ ताहिरी ; ईलियट ; पहला खंड ; पृ॰ २६० और ४८४।

तोहफतुल् किराम के लेखक ने मुन्तखबुत्तवारीख (बदायूनी की नहीं) से, जो मुहन्मद यूमुफ की लिखी हुई है, यह उद्धरण दिया है—

"जब सुलतान महमूद के लड़के सुलतान ऋब्दुर रशीद का राज्य हुआ, तब सिन्ध के लागों ने देखा कि वह दुर्बल है। सन् ४४५ हि० (१०५३ ई०) में सोमरा नामक कबीले के लोगों ने थरी में इकट्ठे होकर सोमरा नाम के एक आदमी को बादशाह बनाया। उसे साद नाम के एक जमींदार की लड़की के गर्भ से भंगर नाम का एक लड़का हुआ। पाँच बरस राज्य करने के बाद सन् ४६१ हि० में उस भंगर की मृत्यु हुई।" (संचिप्त)।

स्वयं तोहफतुल् किरास का लेखक लिखता है-

"सोमरा जाति सामरा के अरबों से निकली है, जो सिन्ध में हिजरी दूसरी शताब्दी में तमीम नाम के कबीले के साथ आई थी। तमीम लोग अब्बासी के समय में सिन्ध के शासक या गवर्नर नियत हुए थे।"

आगे चलकर वह कहता है-

"सिन्ध में दल्ख्राय राजा था। उसने अपने भाई पर, जिसका नाम छोटा इमरान था, अत्याचार किया। वह बग़दाद के खलीका के पास गया। खलीका ने सामरा के सौ अरब और सैयद उसके साथ कर दिए। सैयद आकर सिन्ध में रहने लग गया और दल्ख्राय ने अपनी लड़की उससे ज्याह दी।"

तारीख ताहिरी के लेखक ने दल्ख्राय और छोटा इमरानी दोनों भाइयों के बीच में विरोध होने का एक कारण यह लिखा है कि छोटे

<sup>ै</sup> तोहफ़तुल् किराम ; ईलियट ; पहला खंड ; पृ० ३४४।

र उक्त प्रनथ और खंड ; १० ३४३।

भाई का बचपन से ही इस्लाम की ऋोर ऋतुराग था। उसने कुरान पढ़ा था और वह हृदय से मुसलमान हो गया था। वह छिपकर हज करने के लिये चला। रास्ते में उसने एक विलच्च ए रीति से फ़ातिमा नाम की एक लड़की से ब्याह किया। जब वह हज से लौटकर सिन्ध के सेविस्तान नामक स्थान में पहुँचा, तब वह मर गया। वह वहीं गाड़ा गया। उसकी क़बर पर ऋब भी बहुत से लोग इकट्टे होते हैं।

# ये लोग अरबी और भारतीय मिले हुए थे

तात्पर्य यह कि इन सभी उद्धरणों से यही पता चलता है कि यह कबीला संकर था और इसमें अरबी और भारतीय दोनों जातियाँ मिली हुई थीं। जिन लोगों ने इसे अरब बतलाया है, वे इसके एक अंग का उल्लेख करते हैं; और जो इसे हिन्दू बतलाते हैं, वे इसके दूसरे अंग का उल्लेख करते हैं। जैसा कि दुख्ज के पत्र से पता चलता है, सोमर नाम का फारसी के इतिहासों में उल्लेख है। सोमर ने ही इस राज्य की स्थापना की थी; इस लिये इन लोगों को सोमरी और सामरा आदि कहने लगे। इराक के सामरा नगर से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है। सामरी नगर का असली नाम सुर्र-मन-रआ था, जिसे अधिक ज्यवहार के कारण साधारण लोग सामरा कहने लगे। यह नगर खलीका मोतसिम बिछाह अञ्चासी (सन् २२७ हि०) ने बसाया था।

# शुद्ध राजपूत नहीं थे

युरोपियन इतिहास-लेखकों ने लिखा है कि यह कबीला पहले राजपूत था और फिर मुसलमान हो गया था। एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका में "सिन्ध" पर जो लेख है, उसके लेखक ने भी यही

<sup>&#</sup>x27; तारीख़े ताहिरी : ईलियट : पहला खंड : पू॰ २४८।

लिखा है। ईिलयट साहन भी यही बात सिद्ध करना चाहते हैं। पर इनमें से कोई महाशय किसी प्रकार का तर्क या प्रमाण नहीं देते। कारसी इतिहास-लेखकों के मिले जुले वर्णनों से तो यही जान पड़ता है कि वे शुद्ध भारतीय भी नहीं थे। फिर भला वे शुद्ध राजपूत कैसे रहे होंगे।

# यहृदी भी नहीं थे

स्वर्गीय मौलवी अब्दर रहीम साहय शरर ने एक विलच्छा बात यह लिखी है कि ये लोग यहूदी थे ऋौर मुसलमान हो गए थे। मौलवी साहब को शायद इस लिये यह सन्देह हुआ कि यहूदियों की एक जाति का नाम सामरी था, जिसका यह नाम शमरून पर्वत के नाम पर पड़ा था। इस सन्देह का दूसरा कारण बुशारी मुकद्दसी का एक लेख है, जिसे स्वर्गीय मौलवी साहब ने एक विलत्त्रण ढंग से अपने विचार के अनुसार बना लिया है। बात यह है कि बुशारी ने अपने मुकदमा या भूमिका में जिन जातियों त्रादि का उल्लेख किया है, उनमें चार की संख्या की विशेषता रखी है; श्रौर कहा है- "श्रहले जिम्मा ( मुसल-मानों से भिन्न या ग़ैरमुस्लिम लोग, जिनसे जिया लिया जा सकता है) चार हैं—यहूद, नसारा (ईसाई) मजूस (ऋप्रिपृत्तक) और साबी।" फिर आपत्ति की है कि-"सामरा भी तो अहले जिम्मा हैं, जिनसे जिजया लिया जा सकता है। इस प्रकार चार की जगह पाँच जातियाँ हो जाती हैं।" इसका उत्तर यह दिया है-"सामरा श्रमल में यहद का ही एक भेद है। वे भी हजरत मुसाको ही पैगम्बर मानते हैं।" यह तो मूल प्रति में लिखा हुआ है। इस पर सम्पादक ने पाद-टिप्पणों में एक और प्रति का भी लेख दे दिया है, जिसमें

<sup>ै</sup> ग्यारहवाँ संस्करण ; २४ वाँ खंड ; पृ० १४३ ।

श्रापित का उत्तर इस प्रकार है—"सिन्ध के मूर्तिपूजक भी तो इस्लामी देश में रहते हैं। फिर श्रहले जिम्मा चार से श्रधिक हो जाते हैं।" इसके उत्तर में बुशारो कहता है—"सिन्ध के मूर्तिपूजक श्रहले जिम्मा नहीं हैं, क्योंकि वे जिज्ञया नहीं देते।' इस लिये श्रम्त में श्रहले जिम्मा नहीं चार रह गए।"

स्वर्गीय मौलवी साहब ने सामरा और सिन्ध को ऊपर नीचे देखकर दोनों को एक में मिला दिया है; श्रौर एक नया सिद्धान्त बना लिया है, जिसकी कोई जड़ नहीं है। बुशारी की श्रहसनुत्तकासीम नामक पुस्तक मिलती है, जिसे देखकर सब लोग जान सकते हैं कि श्रम्सल में बात क्या है।

#### सोमरी बादशाह

तोहफतुल् किराम में सोमरा के नीचे लिखे बादशाहों के नाम खीर उनके शासन के वर्ष लिखे हैं—

१ सोमरा ' ' ' बहुत दिनों तक।

२ भौंगर, पहले सोमरा का लड़का १५ बरस ; सन् ४६१ हि० में मरा।

३ दूदा, प्रथम भौंगर का लड़का २४ वरस ; सन् ४८५ हि० में मरा।

४ संघर ' ' ' १५ बरस।

५ हक्तीक या खक्रीक ' ' ३३ बरस।

६ उमर्रे ' ' ' ४० बरस।

९ श्रहसनुत्तकासीम ; बुशारी ; पृ० ४२ ( लीडन )।

र शीया इस्माई ितयों में यह उमर नाम विलचण जान पड़ता है। सम्भव है कि श्रसल में यह नाम उनर हो, जैसा कि सिराज श्रफ़ीफ़ में लिखा है श्रीर जिसके दूसरे उच्चारण श्रोनार या दिनार या उनार हैं, जैसा कि इब्न बतुता श्रीर सिन्ध के कुछ फ़ारसी इतिहासों में है।

| ७ दूदा दूसरा '           | •  |    | • | १४ बरस ।          |
|--------------------------|----|----|---|-------------------|
| ८ पाथू "                 |    |    | • | ३३ बरस ।          |
| ९ गन्हरा पहला            | •  | •  | • | १६ बरस ।          |
| १० मुहम्मद तूर '         |    | •  | • | १५ बरस।           |
| ११ गन्हरा दूसरा          | •  | •  | • | कुछ थोड़े बरस।    |
| १२ दूदा तीसरा '          | 1  | •  |   | १४ बरस ।          |
| १३ ताई ' '               | •  | •  | - | १५ बरस।           |
| १४ चैंसर या चैन्सर       | •  | •  | • | १८ बरस ।          |
| १५ भौगर दूसरा            | •  | •  | • | १५ बरस ।          |
| १६ हफ़ीफ़ या ख़फ़ीफ़ दूस | रा | •: | • | १८ बरस।           |
| १७ दूदा चौथा '           | •  |    | • | २५ बरस ।          |
| १८ डमर सोमरा             |    | •  | • | ३५ बरस ।          |
| १९ भौंगर तीसरा           | •  | •  | • | १० वरस ।          |
| २० हमीर अमीर             | •  | •  | • | श्रन्तिम बादशाह । |
|                          |    |    | - | ३६१               |

ग्यारहवें बादशाह के सम्बन्ध में यह निश्चय नहीं है कि उसने कितने बरसों तक राज्य किया; श्रौर श्रन्तिम बादशाह का भी समय नहीं दिया है; इस लिये ऊपर सबके राज्य करने के बरसों का जो समय दिया गया है, उसमें इन दोनों के बरस नहीं जोड़े गये हैं। श्रगर उनके लिये भी कुछ बरस बढ़ा लिए जायँ, तो इन सब का शासन काल २०५ बरस के लगभग होता है। श्रव यदि यह माना जाय कि उनका श्रारम्भ सुलतान श्रव्दुर रशीद के बाद सन् ४४४ हि० से हुश्रा तो उनका श्रन्त सन् ८१९ हि० में होता है। पर ऊपर कहा जा चुका है कि इनका श्रन्त मुहम्मद शाह तुरालक के समय (सन् ७५२ हि०) में हुश्रा। इस हिसाब से ऊपर सब बादशाहों के राज्य करने का जो समय बतलाया गया है, उसमें ६० बरस श्रधक जान पड़ते हैं।

### सोमरियों का अन्त

मुहम्मद शाह तुगलक के समय में दिल्ली के मुलतान और सोमरियों में आपस में कुछ खींचा तानी और लड़ाई होने लगी थी। मुहम्मद शाह तुगलक के अन्तिम समय में गुजरात में तग़ी नाम का एक मुगल विद्रोही हो गया था। जब बादशाह गुजरात पहुँचा, तब वह मुगल विद्रोही हो गया था। जब बादशाह गुजरात पहुँचा, तब वह मुगल भागकर ठट्ठा (सिन्ध) चला गया; और वहाँ उसने सोमरियों के यहाँ शरण ली। बादशाह उसका पीछा करता हुआ ठट्ठे तक गया। वहाँ मुगलों और सोमरियों ने मिलकर बादशाह का सामना किया। वहीं अचानक बादशाह की तबीयत कुछ खराब हो गई और वह मर गया। बिना बादशाह के सेना को मुगलों और सोमरियों के हाथ से बहुत कष्ट उठाना पड़ा। अन्त में उसने फीरोज शाह तुगलक को अपना बादशाह बना कर इस दोहरी कठिनाई से छुटकारा पाया; और वह सेना दिछी लौट आई। यह बात सन् ७५२ हि० की है।

पर इसके कुछ ही बरसों बाद जब फीरोज शाह सन् ७६२ हि॰ में यहाँ आया तब उसने देखा कि यहाँ जामों का राज्य है। जाम उनर और उसका भतीजा और भान्जा शासक हुआ। यह जाम उपाधि सम्मा के बादशाह की थी। इससे जान पड़ता है कि उसी समय सोमरा लोगों का अन्त और सम्मा लोगों का आरम्भ हुआ। तोहफतुल् किराम में सन् ७५२ हि॰ में सम्मा लोगों का आरम्भ लिखा है, जिससे जान पड़ता है कि इसी मुहम्मद शाह तुरालक की चढ़ाई के बाद ही यह कान्ति हुई थी; और फिरशता के कथन के अनुसार इस कान्ति के लिये मुसलमानों ने सब से अधिक प्रयत्न किया था। जान पड़ता है कि इस्माईली या हिन्दू से जान पड़ने वाले

<sup>&#</sup>x27;फ्रीरोज़शाही ; जियाए बरनी ; पृ० ४२३-२४ ( कलकत्ता )।

सोमिरयों के विद्रोह के बाद साधारण मुसलमानों ने यही उचित समभा कि सोमिरयों को यहीं की एक नई मुसलमान बनी हुई देशी जाति के द्वारा मिटा दिया जाय। इस लिये सम्मा जाति के त्र्योनर नाम के एक सरदार ने सोमिरियों के त्र्यन्तिम बादशाह हमीर (त्र्यमीर) को, जिसका दूसरा नाम त्र्यरमाईल भी मिलता है, मारकर त्र्यपना राज्य स्थापित कर लिया।

## नई जांच की आवश्यकता

इस बात की बहुत आवश्यकता है कि सोमर बादशाहों की इस सूची और उनके शासन काल की फिर से अच्छी तरह जाँच की जाय। इस पर हमारे भारतीय इतिहास लेखकों को कुछ परिश्रम करना चाहिये। कहते हैं कि सन् ६२० हि० से एक दो बरस पहले जब सुलतान जलाछुद्दीन ख्वारिजम शाह तातारियों से भागकर सिन्ध में आया और ठट्ठा पहुँचा, तब जलसी नाम के सोमरी बाद-शाह ने भागकर और नावों पर अपना सब सामान लादकर किसो टापू में जाकर शरण ली।' यह जलसी नाम इस सूची में नहीं है। नवलिकशोर प्रेस की छपी हुई प्रति पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सम्भव है कि यह जलसी नाम चैन्सर शब्द की खराबी हो, जो हमारी सूची का चौदहवाँ बादशाह है। इसी प्रकार सन् ७३४ हि० में जब इब्न बत्ता सिन्ध में आया था, उस समय वहाँ का बादशाह ओनार था। यह नाम भी इस सूची में नहीं है। पर सम्भव है कि यह वही बादशाह हो, जिसका नाम उमर के रूप में अठारहवें नम्बर पर मिलता है।

<sup>&#</sup>x27; फ्रिश्ता ; दृसरा खण्ड ; पृ० ३१६ ( नवलिकशोर )।

#### सम्मा

सोमरियों के बाद सम्मा कबीले के जिन लोगों ने सिन्ध पर अधिकार किया था, उनकी राजधानी ठट्ठा थी, जिसे अरब लोग देवल कहते हैं।

सम्मा को फ़ारसी इतिहास-लेखक बहुवचन में सम्मागान लिखते हैं, जिस प्रकार ऋँगरेजी लेखक "एस" (s) लगाकर बहुवचन बनाते और "सम्मास" (Sammas) लिखते हैं। इसीसे घोखा खाकर कुछ लोगों ने इन्हें "सम्मास" भी लिख दिया है। ये इस्लाम धर्म को माननेवाले थे। हाँ इस बात में मतभेद हैं कि ये लोग पहले से ही मुसलमान थे या पीछे से मुसलमान हो गए। इनका मुख्य स्थान ठट्ठा था। सरकारी उपाधि जाम थी और नाम भारतीय तथा ऋरबी मिला हुआ होता था। उदाहरण के लिये प्रसिद्ध सम्मा बादशाह का नाम जामनन्दा निजामुद्दीन था। ये लोग इतने बलवान थे कि बहुत दिनों तक यही लोग दिल्ली के बादशाहों का जोरों से सामना करते रहे। ये लोग सन् ७५२ हि० (१३५१ ई०) से सन् ९२७ हि० तक ऋथात १७५ बरस तक सिन्ध पर राज्य करते रहे।

इस कबीले के मूल के सम्बन्ध में भी इतिहास-लेखकों में बहुत मतभेद हैं। सिन्ध के कुछ इतिहास-लेखकों ने यह माना है कि ये लोग अरब जाति के थे। उन्होंने इन्हें अबूजहल की सन्तान कहा है। बाद के फारसी इतिहास-लेखकों, जैसे फारिश्ता और अबुल फजल आईन अकबरी) ने, इनकी "जाम" उपाधि के कारण इन्हें ईरानी बादशाह जमशेद की सन्तान कहा है। इसका आधार केवल यह है कि जम और जाम शब्द दोनों एक से ही हैं। पर यह बिलकुल गलत है। युरोप के इतिहास-लेखक जैसे ईलियट अरोर

<sup>&#</sup>x27; ईलियट कृत भारत का इतिहास ; पहला खगड ; पृ० ४१७।

इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका' एन्साइक्लोपीडिया आफ इस्लाम के निबन्ध-लेखक कहते हैं कि ये लोग राजपूत थे, जो पीछे से मुसलमान हो गए थे। पर अन्तिम लेखक के सिवा और किसी ने कोई तर्क या प्रमाण देने का कष्ट नहीं उठाया है। अन्तिम लेखक के तर्क का सार यही है कि कच्छ और नवा नगर के राजपूत राजाओं की उपाधि जाम है। सच बात यह है कि कुछ पुराने इतिहास-लेखक भी इस विचार का समर्थन करते हैं। तारीख़ मासमी में लिखा है कि सम्मा लोग कच्छ से सिन्ध अ।ए थे। वचनामा के वर्णन से पता चलता है कि सम्मा कबीले के लोग महम्मद क़ासिम के समय ( सन् ९६ हि॰ ) से भी पहले सिन्ध में बसे हुए थे। जब मुहम्मद क़ासिम उनकी बस्ती में पहुँचा, तब उन लोगो ने गीतों श्रीर बाजों से उसका स्वागत किया श्रीर वे बहुत प्रसन्न हुए। महम्मद् क़ासिम ने एक श्ररब सरदार को, जिसका नाम खरीम श्रीर जिसके बाप का नाम उमर बतलाया गया है, उनका प्रधान बना दिया। "तारीख ताहिरी में लिखा है—"इस प्रकार वह देश जो समुद्र के किनारे है, सम्मा जाति के अधीन हो गया, जहाँ उसके वंश के लोग अब तक बसे हुए हैं। राय भारा और जाम सहता श्रौर कच्छ के छोटे राजा इसी जाति के हैं।"\*

पर तारीख बिलाजुरो में, जो सन् २९७ हि॰ में लिखी गई थी, मुभे एक वाक्य मिला है, जिसका ऋर्थ इस प्रकार है—

<sup>&#</sup>x27; "सिन्ध" नाम का लेख; २४ वाँ खंड; पृ० १४३ ( न्यारहवाँ संस्करण )।

र साम्मा ( Samma ) नाम का लेख ; श्रॅगरेजी संस्करण।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> मासूमी ; ईंलियट ; पृ० २२३।

<sup>&</sup>quot;चचनामा ईलियट १६१।

<sup>\*</sup> ताहिरी ; ईंलियट ; पृ० २६८ ।

"फिर सिन्ध का वाली दाऊद बनाया गया जो यजीद का लड़का और हातिम का पोता था। उसीके साथ सम्मा का बाप गया था, जिसका आजकल सिन्ध पर अधिकार है। वह कन्दा कबीले का स्वतन्त्र किया हुआ दास है।"

श्रव इससे क्या यह समका जाय कि जो लोग बाद में सम्मा कबीले के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, वे इसी सम्मा की सन्तान थे? सम्भव है कि वहीं लोग कच्छ में जा रहे हों श्रौर फिर वहाँ से सन् ७५२ हि॰ में श्राकर उन्हों ने सोमरा लोगों से सिन्ध छीन लिया हो।

#### सम्मह या सम्मा बादशाह

सम्मा लोगों का समय बहुत पीछे का है; अर्थात् वह समय है, जब दिल्ली के मुसलमानों का दृढ़ राज्य स्थापित हो चुका था। इस लिये सम्मा बादशाहों के नाम, उपाधि और शासन-काल अधिक अच्छी तरह से रचित हैं। फरिश्ता के अनुसार इन बादशाहों का विवरण इस प्रकार है—

"शाह मुहम्मद तुग़लक के समय में मुसलमानों के प्रयन्न से सिन्ध का राज्य सोमरियों के हाथों से निकल कर सम्मा लोगों के हाथ में आ गया। इस कबीले के प्रायः सरदार इस्लाम प्रहण कर चुके थे और प्रायः ये लोग दिल्ली के बादशाह के आज्ञाकारी और करद रहे। हाँ कभी कभी वे लोग विद्रोह भी कर बैठते थे। इस्लाम के समय में जो सबसे पहला आदमी इनका बादशाह बना, वह जाम अफजा (अनार या बनार) था। वह बहुत बुद्धिमान्था। उसने साढ़े तीन बरस

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> बिलाजुरी; पृ० ४४४ (लीडन )।

र नवलिकशोर प्रेस की छुपी हुई फ़रिश्ता की प्रति में इसका नाम जाम अफ़्ज़ा लिखा है; पर यह लिखनेवाले की भूल है या मूल प्रति की भूल

तक राज्य किया । उसके बाद उसका भाई जाम जूना बादशाह हुआ, जो बहुत न्यायी था । उसके बाद उसका लड़का जाम मानी हुआ, जिसने दिल्ली के सुलतान का विरोध और सामना किया इससे सन् ७६२ हि० में सुलतान कीरोज शाह ने उसपर चढ़ाई की । पहले वह सफल नहीं हुआ। फिर गुजरात से लौटकर सुलतान ने उसका सामना किया। अन्त में जाम मानी ने सन्धि कर ली।"

इस युद्ध और सिन्ध का पूरा और आँखों देखा हाल फीरोज शाह के समय के इतिहास-लेखक सिराज अफीफ ने लिखा है। पर उस समय के जाम का नाम उसने ओनर लिखा है और उसके साथ उसके भतीजे को भीर खा है, जिसका नाम बाँहबना बतलाया है। सम्मा लोगों के बलका अनुमान इस बात से हो सकता है कि जाम ने चालीस हजार पैदल और बीस हजार सवारों को साथ लेकर दिल्ली के सुलतान फीरोज शाह का सामना किया था। रसद और घास की कमी के कारण सुलतान को सफलता नहीं हुई और वह सिन्ध छोड़कर गुजरात चला गया। दूसरे ही बरस उसने वहाँ से लौटकर फिर चढ़ाई की। लाचार होकर जाम सिन्ध के लिये तैयार हो गया। यह सन् ७६२ हि० (१३६१ ई०) की घटना है।

# यह सन्धि किस प्रकार हुई

सैयद जलालुद्दीन हुसैन बुखारी, जो उस समय के प्रसिद्ध महात्मा थे और जिनका नाम सोमरा के धर्म के प्रकरण में आ चुका है, ऊच में ठहरे हुए थे। जाम ने सलाह करके उनकी सेवा में अपने

है। असल शब्द उनार या वनार या श्रोनर है, जैसा कि इब्न बत्ता श्रौर सिराज श्रफ़ीफ़ में है।

<sup>&#</sup>x27; तारीख़ फ़रिश्ता ; दूसरा खंड ; ए० ३१७ ( नवलिकशोर )।

दूत भेजे और कहलाया कि आप यहाँ पधार कर सुलतान से मेरा अपराध चमा करा दें। सैयद जलालु द्दीन बुखारी आए और बादशाह ने पूरी श्रद्धा के साथ उनका स्वागत किया। सैयद साहब ने दोनों पत्तों को दिलासा दिया। जाम और उसके साथ मिलकर शासन करनेवाले बाँहबना को आप अपने साथ ले जाकर फीरोज शाह से मिलाया और सिन्ध की शतें तै हो गई।

#### सम्मा बादशाहों के नाम

मीर मासूम और फिरश्ता ने सम्मा बादशाहों के नाम और उनके राज्य करने के बरस लिखे हैं। आरम्भ के कुछ नामों के सम्बन्ध में इन दोनों में कुछ मतभेद है। जैसे खैरुदीन का नाम फिरश्ता में नहीं है और उसकी जगह जाम मानी लिखा है। सम्भव है कि मानी और खरुदोन दोनों एक ही आदमी हों। अन्त के नामों में कुछ मतभेद हैं। वे नाम इस प्रकार हैं—

१ जाम श्रोनार या वनार या श्रोनर ... ३ बरस ६ महीने। २ जाम जूना जो जाम श्रोनार का ... १४ बरस यह श्रला-

भाई श्रोर बाँहबना का लड़का ... उदीन खिलजी के समय

था ... में हुन्त्रा था।

३ जाम तमाजी ... ... १५ बरस म्रालाउद्दीन

का समकालीन।

४ जाम खेरेडहीन ... १६ बरस त्रालाउहीन

का समकालीन।

५ जाम बॉहबना ... ...

<sup>&#</sup>x27; अधिक बातें जानने के लिये देखो फ्रीरोज़शाही; शम्स सिराज़ अफ़ीफ़; पृ० २४०-४१ (कलकत्ता)।

ફ जाम तमाजी ... ११ बरस जाम सलाहदीन ... जाम निजामुद्दीन, जो सलाहुद्दीन ... २ बरस कुछ महीने का लड़का था ९ जाम त्रलीशेर, निजामुद्दीन का लड़का ६ बरस कुछ महीने १० जाम करनजान, तमाजी का लड़का डेट् दिन जाम त्रोनार के वंश का त्रान्त हो जाने पर सम्मा कबीले का एक श्रौर वंश सिंहासन पर बैठा था। उसके पहले बादशाह का नाम फतह खाँथा। उसका वंश इस प्रकार था-११ फतह खाँ, सिकन्दर का लड़का ... १५ बरस १२ जाम तुरालक, सिकन्द्र का लड़का त्रौर फतह खाँ का भाई ... २८ बरस १३ जाम मुबारक, जाम तुरालक का एक पास का सम्बन्धी ... ३ दिन १४ जाम सिकन्द्र, फतह खाँ का लड़का श्रौर सिकन्द्र का पोता ... १ बरस ६ महीने। १५ जाम रायवरन (मुसलमान था ) ... सन् ८५८ हि० में कच्छ से आया था। १६ जाम सजंर, सम्मा का एक सरदार ८ बरस ६ महीने १७ जाम नन्दा निजामुद्दीन ... ६२ बरस। १८ जाम फ़ीरोज, जाम नन्दा का लड़का अन्तिम बादशाह। जाम नन्दा के समय में सन् ८९० हि० में शाहबेरा अरगून ने कन्धार से आकर सिन्ध पर चढ़ाई की, पर उसे सफलता न हुई। जाम नन्दा के बाद उसके लड़के जाम फीरोज श्रौर उसके एक विरोधी सम्बन्धी सलाहृद्दीन में सिंहासन के लिये त्रापस में लड़ाई हुई। जाम सलाहुद्दीन गुजरात के सुलतान मुज़फ़्फ़र की बेग़म का चचेरा भाई था। इस लिये जाम सलाहुदीन की सहायता करने के बिचार से गुजरात का सुल्तान सुज़क्फर उठा। यह देखकर जाम फीरोज़ ने कन्धारवाले शाहबेग अरगून से सहायता माँगी। शाहबेग अरगून ने देखा कि यह बहुत अच्छा अवसर है; इस लिये उसने सन् ९२७ हि॰ में सिन्ध पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार सम्मा जाति के राज्य का अन्त हो गया।

ऊपर बादशाहों के राज्य करने के जो बरस लिखे गए हैं, उन सबका जोड़ १९२ होता है; पर सन् ७५२ हि० से ९२७ हि० तक कुल १७५ ही बरस होते हैं। सम्भवतः जाम नन्दा का समय बहुत बढ़ाकर बतलाया गया है। नामों के बढ़ने का एक कारण यह भी जान पड़ता है कि वंश के दो दो आदमी एक साथ मिलकर राज्य करते थे; जैसा कि सिराज अफ़ीफ़ से पता चलता है।

## सम्मा जाति का धर्म

सम्मा जाति मुसलमान तो थी ही, पर वह कब मुसलमान हुई श्रौर मुसलमानों के किस फिरक़े या दल के साथ उसका सम्बन्ध था, यह श्रभी तक इतिहास का एक रहस्य ही बना हुआ है, जिसके श्रागे से श्रन्थकार का परदा उठाने का श्रव तक कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। इतिहास-लेखकों ने इनके भारतीय श्रौर श्ररबी नामों की सहायता से इनके धर्म-परिवर्त्तन का समय नियत किया है। उदाहरणार्थ फरिशता ने इन्हीं नामों से श्रमुमान करके पहले के चार बादशाहों को जिनके नाम कम से जाम श्रोनर, जाम जूना, जाम मानी श्रौर

<sup>&#</sup>x27; फ्ररिश्ता ; दूसरा खंड ; ए० ३२० ( नवलकिशोर )

र फ्रीरोज़शाही ; पृ० १६६ थ्रौर २४७ ( कलकता )।

जाम तमाजी लिखे हैं, हिन्दू समभा है; और पाँचवें बादशाह जाम सलाहुद्दीन से मुसलमान बादशाहों का क्रम आरम्भ किया है। उसने लिखा है—

"इन लोगों के नामों से ऋौर विशेषतः तमाजी नाम से यह प्रकट होता है कि ये लोग जनेऊ पहननेवाले (हिन्दू) थे।" (दूसरा खंड; पृ० ३१८ नवलिकशोर)

पर वास्तव में इस जाति के नामों के रंग ढंग से घोला नहीं खाना चाहिए। इनमें से सबसे पहला ही नाम जाम खोनर है। इन्न बतूता के वर्णन से पता लग चुका है कि उसके समय में जिस सामरी का नाम खोनार (खोनर) था, वह हिन्दू नहीं था, बल्कि खपने खापको मुसलमान सममता था; और एक हिन्दू के खघीन होने से उसे इतना खघिक दुःख हुआ था कि उसने दिख्ली के मुलतान के विरुद्ध विद्रोह किया था और मिलक फीरोज की बादशाही उपाधि धारण की थी। तारीख ताहिरी में जिस जाम के समय की इस्लाम का प्रचार करने के लिये दिशेष रूप से प्रशंशा की गई है, वह जाम नन्दा है; और उसके बाप का नाम बाँहवना बतलाया गया है। जाम रायवरन बिलकुल हिन्दू नाम है। पर जब उसने कच्छ से आकर ठट्ठा पर खिकार किया, तब उसने यह घोषणा की थी कि मैं केवल मुसलमानों के देश की रचा करने के लिये यहाँ आया हूँ।

ऐसा जान पड़ता है कि वे लोग पहले अपना असली जातीय नाम रखते थे; और बाद को दिझी के सुलतानों के ढंग पर सलाहुद्दीन आदि उपाधियाँ धारण करने लगे थे। जिस जाम ने खेरदीन की उपाधि धारण की थी, वह बचपन में बहुत दिनों तक अपने पिता के

र तारीख़ ताहिरी ; ईलियट ; पृ० २७३ ।

र तारीख़ मासूमी ; ईलियट ; ए० २३१।

साथ दिल्ली के दरबार में रहा था। अवितम बादशाह नन्दा के भारतीय और अरबी दोनों नाम हैं। नन्दा जातीय नाम जान पड़ता है श्रौर निजामुद्दीन अरबी राजकीय उपाधि। इसी प्रकार जिस जाम के साथ सलतान फीरोज शाह की लड़ाई हुई थी, उसका नाम शम्स सिराज ने राय त्रोनर लिखा है, जो हिन्दू नाम है। पर रंग ढंग से पता चलता है कि वह हिन्दू नहीं बल्कि मुसलमान था। और यह बात स्पष्ट ही है कि अगर वे लोग अरव थे, तो वे आरम्भ से ही मसलमान होंगे। श्रौर अगर हिन्द थे, तो मेरा श्रनुमान है कि वे लोग राज्य पाने के बाद मुसलमान नहीं हुए थे, बल्कि आरम्भ से ही अर्थात् राज्य पाने से पहले से ही मुसलमान थे, बल्कि सुन्नी थे। अपने विचार उपस्थित करने से पहले हम उन महात्मा और उनकी परम्परा का कुछ हाल बतला देना चाहते हैं, जिनके उद्योग से मेरी समभ में यह जाति मुसलमान हुई होगी। श्रानेल्ड साहब ने केवल श्रनुमान से यह लिख दिया है कि यह जाति अरब व्यापारियों के द्वारा मुसलमान हुई थी। पर मेरी समभ में इसका द्वार व्यापार नहीं था, बलिक सुिकयों का धम्मे तसव्वुक था।

# शे,खुल् इस्लाम वहाउद्दीन ज़करिया श्रीर सैयद जलालुद्दीन बुखारी

ऊपर कहा जा चुका है कि सिन्ध पर जो हबारी वंश शासन करता था, उसके राज्य का अन्त होने के बाद उस वंश के कुछ लोग

९ उक्त ग्रन्थ; पृ० २२४

र तारीख़ फीरोज़शाही ; शम्स सिराज़ श्रफ़ीफ़ ; पृ० १६६ (कलकत्ता)

Preaching of Islam का दावते इस्लाम नामक उर्दू अनुवाद ए॰ २६२ (सन् १६०७ ई॰)।

मुलतान चले गए। उन्हीं में वे अमर महात्मा भी थे जो शेखुलू इस्लाम बहाउद्दीन जकरिया मुलतानी के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनका समय सन् ५७८ हि॰ से लेकर सन् ६६६ हि॰ तक है। उन्होंने सभी बड़े बड़े इस्लामी देशों में यात्रा की थी और उन्हींके कारण मुलतान विद्या और तसव्वुक का केन्द्र बन गया था। सैयद जलालुद्दीन बुखारी जो तसन्वुक और सयादत सैयद-पन के लिये बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं, बुखारा से मुलतान आकर इन्हीं शेख बहाउद्दीन के शिष्य हुए थे। उन सैयद जलाल बुखारी के पोतं मखदूम जहानियाँ सैयद जलाछद्दीन हुसैन बुखारी थे, जिनका नाम इससे पहले दो बार ऊपर त्रा चुका है। ( जन्म सन् ७०७ हि० ; मृत्यू सन् ८०० हि० ) उस समय बड़े बड़े सूकियों और महात्माओं का यह दस्तूर था कि वे अपने योग्य शिष्यों को अच्छी तरह शिचा देकर दूर दूर के देशों में लोगों को सत्य का मार्ग दिखलाने और उनकी सेवाएँ करने के लिये भेजा करते थे। शेख़ुल् इस्लाम जकरिया मुलतानी ने इसी प्रकार सैयद् बुख़ारी प्रथम को सिन्ध के ऊच नगर में लोगों को उपदेश देने के लिये भेजा। उन दिनों सिन्ध में सोमरा जाति के शासन का अन्तिम समय था। त्र्यौर यह हम पहले ही बतला चुके हैं कि सोमरा जाति का वाली किस प्रकार इन सैयद साहब का शिष्य बना था।

तारीख़ ताहिरी से प्रकट होता है कि शेख़ुल् इस्लाम जकरिया मुलतानी का केवल सिन्ध से ही नहीं बल्कि सम्मा जाति (ताहिरी ने सम्मा की जगह सोमरा लिखा है; पर उसने जो समय बतलाया है, उसे देखते हुए सोमरा की जगह सम्मा होना चाहिए।) से अनेक प्रकार का सम्बन्ध था; और उन्होंने जो इस प्रान्त में अपने एक सबसे बड़े शिष्य को नियत किया था, वह भी शायद इसी कारण था। तारीख ताहिरी में जो कुछ लिखा हुआ है, उसका सारांश इस प्रकार है—

"सन् ७०० हि० (१३०० ई०) से सन् ८४३ हि० (१४४३ ई०) तक १४३ बरस सोमरा (सम्मा) नाम के एक हिन्दू कबीले का सिन्ध पर राज्य था। उसकी राजधानी मुहम्मद तूर में थी। उसके खँडहर केवल मैंने ही नहीं, बिल्क बहुत से लोगों ने वेरक के परगने में देखे हैं। उसके उजड़ जाने के बाद वहाँ के बहुत से निवासी सकोरा (सक्खर) के परगने में खाकर बस गए थे, जो सम्मा के जाम के समय में बसा था। यहीं उन्होंने एक गाँव बसाया था और उसका नाम मुहम्मद तूर रखा था। शेख़ुशशयूख़ (शेखों के शेख या प्रधान) मख़दूम बहाउदीन जकरिया मुल्ला खलीका सिन्धी, जो भारत में बहुत प्रसिद्ध हैं, और दूसरे बड़े बड़े लोग और जमींदार, जो उनके शिष्य थे, यहीं रहते थे। '

दूसरी घटना ऊपर बतलाई ही जा चुकी है कि शेख बहाउद्दीन ने अपने जिन शिष्य सैयद जलाल बुखारी को सिन्ध का प्रान्त प्रदान किया था, उनके पोते सैयद जलाछदीन हुसेन बुखारी, जिनका समय सन् ७०७ हि० से सन् ८०० हि० तक है, सिन्ध के ऊच नामक स्थान में रहते थे और वहाँ का सोमरा जाति का वाली उन्हीं का शिष्य हुआ था। इस सम्बन्ध में फरिश्ता ने लिखा है—

उसने मसजिद में जाकर सैयद के पाँव चूमे, सब फकीरों से चमा माँगी, उनका शिष्य हो गया और वह ईश्वर के दरबार स्वीकृत हो गया।"<sup>7</sup>

सैयद बुखारी ऊच में सदा धार्मिक उपदेश श्रौर व्याख्यान श्रादि दिया करते थे, जिन्हें सुनकर बड़े बड़े लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ता था ।

<sup>ै</sup> तारीख़ ताहिरी : ईलियट : पृ० २४७।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> फ़रिश्ता; दूसरा खंड; ए० ४१६। (नवलिकशोर)

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup> उक्त अन्थ श्रीर खंड ; पृ० ४१६।

सैयद साहब के जीवन की घटनाओं से जान पड़ता है कि सोमरा जाति का वाली सन् ७५० हि० के लगभग उनका शिष्य हुआ था, जिसके कुछ ही बरसों के बाद सोमरा की जगह सम्मा जाति का राज्य आरम्भ हुआ था। इस लिये यह भी अनुमान किया जा सकता है कि बाद की शासक जाति सम्मा भी सैयद साहब पर बहुत कुछ श्रद्धा और भक्ति रखती होगी।

सम्मा जाति की राजधानी ठट्ठा नगर पर जब सन् ७५२ हि० में मुहम्मद शाह तुग़लक ने चढ़ाई की थी, तब वहीं वह अचानक मर गया था। फिर जब सन् ७६२ हि० में फ़ीरोजशाह तुग़लक ने पहली बार चढ़ाई की, तब उसे सफलता नहीं हुई और वह वहाँ से गुजरात चला गया। इस घटना को वे लोग शेख की ही कृपा और करामात समभते थे, और इस लिये उन्होंने अपनी सिन्धी भाषा में एक वाक्य बनाया था—

"बरकत शेख थिया। एक मुत्रा एक थमा।"! (?)

ऋशीत्—"यह रोख की क्रपा या बरकत ही थी कि एक तो मर गया और दूसरा विफल मनोरथ होकर भाग गया।" इस वाक्य में रोख शब्द से या तो रोख बहाउदीन ज़करिया मुलतानी का अभिप्राय है और या सैयद जलाल बुखारी का।

जब दूसरे बरस फीरोज शाह ने गुजरात से लौटकर उनपर फिर चढ़ाई की, तब जाम खोनर और बाँहबना ने खौर कोई दूसरा उपाय न देखकर खपना एक दूत सैयद जलाछुद्दीन हुसैन बुखारी की सेवा में ऊच भेजा और उनसे निवेदन किया कि खाप खाकर सुलतान के साथ हमारा मेल करा दें। इसपर सैयद साहब खाए और उन्होंने दोनों पच्चों में उचित्त शर्ती पर सन्धि करा दी; और सुलतान से कहा कि

र फ़ीरोज़शाही; शम्स सिराज अफ़्रीफ़; पृ० २३ : (कलकत्ता)

सम्मा लोगों की राजधानी ठट्ठा में एक महात्मा श्रौर ईश्वर तक पहुँची हुई स्त्री थी। उसीकी प्रार्थना के कारण यह नगर नहीं जीता जाता था। परसों उसका देहान्त हो गया।

इन घटनात्रों से यह बात अच्छी तरह प्रकट होती है कि सम्मा के जामों का शेख बहाउदीन जकरिया और सैयद जलालुदीन हुसैन बुखारी में कितना अधिक विश्वास और श्रद्धा थी। इन घटनाओं से इन जामों का केवल मुसलमान होना ही नहीं सिद्ध होता बल्कि मुन्नी होना भी प्रकट होता है; और यह पता चलता है कि मुलतान के इसी मुहरवर्दी वंश ने इन्हें सत्य का मार्ग दिखलाया था।

ये सब घटनाएँ सम्मा जाति के अन्तिम समय की नहीं हैं, विल्क आरम्भ के समय की हैं, मैं पहले कह चुका हूँ कि सम्मा लोग पीछे से मुसलमान नहीं हुए थे, बिल्क पहले से ही मुसलमान थे; और इन बातों से मेरे इस कथन का समर्थन होता है। विशेषतः जब उस समय की अवस्था को इस घटना के साथ मिला कर देखा जाय कि सम्मा जाति को शासक बनाने में सबसे अधिक काम मुसलमानों ने ही किया था, तब हमारी बात और भी पक्की ठहरती है। फरिश्ता ने कहा है—

"मुहम्मद शाह तुगलक के शासन के अन्तिम समय में मुसलमानों के ही प्रयत्न और सहायता से शासन का अधिकार सोमरी लोगों के हाथ से निकल कर सम्मा लोगों के हाथ में गया था; और इनके बहुत से अधिकारी मुसलमान हो गए थे।"

यह स्पष्ट ही है कि यदि ये सम्मा लोग पहले से ही मुसलमान न होते, तो मुसलमानों की इनके साथ कैसे सहानुभृति हो सकती थी।

<sup>&#</sup>x27; उक्त प्रन्थ; पृ० २४१।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> फ़रिश्ता ; दूसरा खंड ; पृ० ३१७ ( नवलकिशोर )

# सिन्ध और उसके आस पास के दूसरे नगर

मुलतान और मन्सूरा के सिवा सिन्ध में और उसके आस पास अरबों के और भी कई छोटे छोटे राज्य और उपनिवेश थे, जिनका पता हिजरी चौथी शताब्दी के अन्त में महमूद राजनवी के पहले तक मिलता है, जिनमें कुछ को सुलतान के पिता सुबक्तगीन ने और बहुतों को स्वयं सुलतान ने जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। उन नगरों में से नीचे लिखे नगरों के नाम विशेष रूप से हिजरी चौथी शताब्दी के अरब यात्रियों के वर्णानों में मिलते हैं।

#### देवल या उद्दा

यह एक प्रसिद्ध बन्दरगाह था; श्रौर जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं श्ररब लोग इसे देवल कहते थे श्रौर फारसी इतिहास-लेखकों ने इसको ठट्ठा कहा है। इसी नगर में सम्मा लोगों की राजधानी थी श्रौर इसी पर दिल्ली के सुलतान फीरोज शाह ने चढ़ाई की थी; पर उसे सफलता नहीं हुई थी। श्रन्त में हजरत शेख़ुल् इस्लाम जकरिया के शिष्य के उत्तराधिकारी हजरत शेख़ जलाछुद्दीन के बीच में पड़ने पर दोनों पन्नों ने मेल कर लिया। देवल में बड़े बड़े विद्वान श्रौर हदीस के ज्ञाता हो गए हैं, जिनका वर्णन श्रत्लामा समञ्जानी (मृत्यु सन् ५६२ हि०) ने किताबुल् श्रन्साव में किया है। वन्दरगाह होने के कारण यह श्ररब व्यापारियों का केन्द्र था। इसकी श्रावादी का श्रनुमान इसीसे कर लेना चाहिये कि सन् २८० हि०

<sup>&#</sup>x27; आईन अकबरी ; "सिन्ध"।

र तारीख़ फ़ीरोज़शाही; शम्स सिराज श्रफ़ीफ़; २४१ (कलकत्ता)

किजाबुल् श्रन्साव (फ़ोटो लेकर छापी हुई) में "देवली"

में खलीका मोतिमद ऋब्बासी के समय में यहाँ एक भूकम्प आया था, जिसमें बहुत से मकान गिर गए थे। इस दुर्घटना में जो आदमी मकानों के नीचे दबकर मर गए थे, उनकी संख्या डेढ़ लाख थी।' बुशारी (सन् ३०५ हि०) ने लिखा है—"इसके आस पास एक सौ गाँव हैं। अधिक संख्या हिन्दुओं की है। सब लोग व्यापारी और सौदागर हैं। उनकी भाषा सिन्धी और अरबी है। यहाँ की आम-दनी बहुत है।"

# **असीफ़ान**

बिलाजुरी ने इसका स्थान मुलतान, काश्मीर और काबुल के बीच में बतलाया है, जो शायद बहुत ठीक न हो। पर सिन्ध में इससे मिलते जुलते हुए नाम देखने में आते हैं।

डाक्टर आर्नल्ड को भी अपनी पुस्तक Preaching of Islam (दावते इस्लाम) लिखते समय इसका पता न चल सका। उन्होंने स्वर्गीय मौलाना शिवली के द्वारा इसकी जाँच भी कराई। पर मेरा अनुमान है कि इसका असली नाम असीवान है, जिसको सीवान भी कह सकते हैं। इस नाम के कई नगर दिल्ली और सिन्ध के बीच में है। फ़ारसी इतिहासों में भी यह नाम आया है। इन्न बत्ता ने भी सीवाना का जिक्र किया है और अब यह कराची के जिले में है। कुछ लोगों ने सेविस्तान और सीवान को एक ही माना है। जो हो; हिजरी तीसरी शताब्दी के आरम्भ में मोतसिम के समय में,

<sup>&#</sup>x27; तारीख़ु बु खु का ; सुयूती ; पृ० ३८०। (कलकत्ता)

र दावते इस्लाम ; ए० २६१।

मकातीव शिवली ; दूसरा खंड ; पृ० ६७ ।

ख्रजायनुत् फ़ुतूह ; श्रमीर ख़ुसरो ।

जिसकी मृत्यु सन् २२७ हि० में हुई थी, यहाँ मुसलमान व्यापारियों की बस्ती थी।

## तुम्बली

सिन्ध में तुम्बली नाम का भी एक स्थान था। सन् ३७५ हि० में यहाँ भी कुछ मुसलमान बसे हुए थे। र

#### बुक़ान

बिलाजुरी ने सिन्ध के बूक़ान (या बोकन) नाम के एक स्थान का भी जिक्र किया है और लिखा है—"हमारे समय में यहाँ के सब निवासी मुसलमान हैं।" इसका समय हिजरी तीसरी शताब्दी का अन्त है।

#### कसदार

कुछ लोगों ने इसका नाम कजदार भी लिखा है। सुबक्तगोन राजनवी की विजयों में इसका नाम मुलतान है। यह भारत की अफ़राानी सीमा के पास था। यहाँ खारिजी मुसलमानों की बस्ती थी और उन्हींका राज्य भी था। शायद हिजरी चौथी शताब्दी के मध्य में एक मोतजिली तार्किक और शास्त्रार्थ करनेवाले अञ्चल्हसन अली बिन लतीफ जब यहाँ पहुँचे, तब उन्हें सुन्नियों की बस्ती और रियासत मिली। वे कहते हैं कि यहाँ इतनी शान्ति और व्यवस्था

१ बिलाज़्री ; पृ० ४४६।

२ बुशारी : पृ० ४८० ।

बिलाज़्री; ए० ३४४।

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> तबकाते नासिरी ; पृ० ७। (कलकत्ता)

है कि चोरी का कहीं नाम भी नहीं है। लोग घरों में ताला भी नहीं लगाते। यदि मसजिद में कोई यात्री योंही अपना सामान छोड़ दे, तो उसे कोई छूने वाला भी नहीं है। यहाँ एक मुसलमान दरजी से उनकी भेंट हुई थी। नगर में मसजिद भी थी। खुशारी ने इसका स्थान यह बतलाया है कि यह बलोचिस्तान के तेज नामक बन्दरगाह से समुद्र के किनारे मकरान की लम्बाई में १२ पड़ाव पर है। एक और अरब भूगोल-लेखक कहता है—"यह मुलतान से प्रायः बीस पड़ाव पर है।"

<sup>ै</sup> मुत्रज़मुल् बुल्दान ; याकून ; सातवाँ खंड ; पृ० ७८ ( मिस्र )

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> ग्रहसनुत्तकासीम ; पृ० ३८४।

तकवीमुल् बुल्दान ; श्रब्बुल्फिदा ; पृ० ३४६ ।

४ बुशारी कृत श्रहसनुत्तकासीम ; पृ० ४७८ ( लीडन )

तात्पर्य यह कि यह मुसलमानों की एक छोटी सी रियासत थी। सुलतान महमूद के बाप अमीर सुबक्तगीन ने पहले भारत की सीमा पर की रियासतों को मिटाना आवश्यक समका। इस लिये सन् ३०५ हि० और ३८६ हि० ( जो सुबक्तगीन के मरने का सन् है ) के बीच किसी सन् में उसने इस नगर पर अधिकार किया और यहाँ के मुसलमान हाकिम को अपना करद बनाया।

#### तौरान

इब्न हौकल के समय में सन् ४६३ हि० में यह एक स्थायी रियासत थी। वह कहता है कि पश्चिमी सिन्ध में तोरान है, जिसपर बसरे का रहनेवाला अबुल कासिम शासन करता है। वह आप ही हाकिम, काजी और सेनापित सब कुछ है; यद्यपि वह यह नहीं जानता कि तीन और दस में क्या फर्क है।

## वैहिन्द

यह भारत का प्रसिद्ध पुराना नगर है। राजनवी के जीते हुए स्थानों में इसका भी नाम त्राता है। सन् ३९३ हि० में महमूद ने पेशावर के बाद इसपर त्राधिकार किया था। इस नगर में भी महमूद के त्राने से पहले ही मुसलमानों की बस्ती थी। बैरूनी ने क़ानून मसऊदी में इसके विषय में लिखा है—"यह गन्धार की राजधानी है त्रौर सिन्ध की तराई में है।" स्व० वी० ए० स्मिथ साहब ने त्राप्ती "त्रारुती हिस्टी त्राफ इंडिया" में त्रोहिन्द नाम की राजधानी

१ तारीख़ फ़रिश्ता ; पहला खंड ; पृ० १६ ( नवलिकशोर )

<sup>े</sup> ज़ैनुल् श्रख़बार ; गरदेज़ी ; पृ० ६६ ( बरलिन )।

<sup>ै</sup> तक्कवीमुल् बुल्दान ; श्रबुल्फिदा ; पृ० ३४७ (पेरिस ; सन् १८४० ई०)।

को सिन्ध नदी के किनारे बतलाया है। वे लिखते हैं कि जब सन् २५६ हि० में मुसलमानों ने काबुल जीत लिया, तब वहाँ की राजधानी हटकर ख्रोहिन्द में ख्रा गई, जो सिन्ध नदी के किनारे था ख्रौर हिन्दू शाही वंश की राजधानी था।

हिजरी चौथी शताब्दी के अन्त में (सन् २७५ हि॰ में अर्थात् महमूद की चढ़ाई से १५-१६ बरस पहले) बुशारी मुक़द्दसी लिखता है—'मैंने अबुल हेशम नेशापुरी के शिष्यों में से एक शिष्य से और शीराज के एक विद्वान से, जो इस देश में अच्छी तरह सैर कर चुके थे, पूछा तो पता चला कि वेहिन्द राजधानी का नाम है और उसके अधीन वधान (या विधान), बेतर, नौज, लवार और समान कोज आदि नगर हैं।"

वैहिन्द के इलाके में भी मुसलमानों की अच्छी आबादी थी; यहाँ तक कि उनका राज्य ही था। हिन्दुओं का राजा अलग था और मुसलमानों का अमीर अलग था। निवासियों में अधिकतर हिन्दू ही थे।

#### कन्नौज

भारत के प्रसिद्ध नगर कन्नौज के सिवा सिन्ध और पंजाब की सीमा के पास भी इस नाम का एक इलाक़ा बसा हुआ था, जिसका अरब यात्रियों ने बहुत अधिक उल्लेख किया है। यहाँ भी मुसलमान बसे हुए थे। सन् ३०० हि० के बाद यह नगर मुसलमानों के अधिकार में आ गया था। जब मसऊदी ने (सन् ३०२ हि० में) इसको देखा

<sup>&#</sup>x27; The Early History of India पहला खंड पू० ३११।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> श्रहसनुत्तकासीम ; पृ० ४७७।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> उक्त इन्थ : पू० ४८४ और पाट-टिप्पणी ।

था, तब मुलतान के साथ इसका सम्बन्ध था; और यह इस्लामी शासन या राज्य में था। वह शारी इसके ७०-७५ बरस बाद यहाँ आया था। उस समय यह एक स्वतन्त्र राज्य हो गया था। वह कहता है—"यह बड़ा नगर है। इसके चारों ओर परकोटा है। यहाँ मांस बहुत अधिक बिकता है। बाग़ बहुत हैं। पानी अच्छा है। व्यापार बहुत है। लोग सुन्दर हैं। परकोटे के अन्दर जामे मिस्जद है। सुसलमान गेहूँ खाते हैं। यहाँ बड़े बड़े प्रतिष्ठित और विद्वान् लोग रहते हैं।" अगो चलकर कहता है—"यहाँ के अधिकतर निवासी यद्यपि हिन्दू हैं, पर फिर भी सुसलमानों का सुलतान अलग है।"

अवध के कन्नौज को भी अरब के यात्री और भूगोल-लेखक जानते थे। मिस्न का प्रधान मन्त्री महलबी (सन् ३८६ हि० के लगभग) अपनी भूगोलवाली किताब अजीजी में लिखता है—"कन्नौज भारत के बहुत दूर के नगरों में हैं। मुलतान के पूरब है। मुलतान और कन्नौज के बीच में दो सौ बयासी फरसंग की दूरी है। वह भारत की राजधानी है और सबसे बड़ा नगर है। लोगों ने उसका वर्णन करते समय सब बातें बढ़ाकर कही हैं। कहते हैं कि इसमें खाली जौहरियों के तीन सौ बाजार हैं; और इसके राजा के पास ढाई हजार हाथी हैं। इसमें सोने की खानें भी हैं।"

इदरीसी, जिसने सिसली (इटली) में बैठकर सन् ५४८ हि० में अपना भूगोल लिखा था, कहता है—"यह बहुत सुन्दर नगर है। ज्यापार की मंडी हैं। इसी नगर के नाम से यहाँ के राजाओं को भी कन्नौज कहते हैं।" इदरीसी ने कन्नौज का विस्तार पंजाब बल्कि

र मसऊदी ; पहला खंड ; पृ० ३७२ ( पेरिस )।

र श्रहसनुत्तकासीम : पृ० ४८०।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> उक्त अन्थ ; पृ० ४८४ ।

काश्मीर तक बतलाया है। मराको का भूगोल-लेखक इब्न सईद मग़रिबी (सन् ५८५ हि॰) लिखता है—"यह नगर गंगा के दोनों किनारों पर बसा है।"

## नैरून

सिन्ध के समुद्र किनारे के नगरों में नैरून नाम का भी एक नगर था। कुछ लोगों ने भूल से इसे बैरून पढ़ा है श्रौर श्रब्यू रैहान बैरूनी को यहीं का रहनेवाला बतलाया है। यह देबल श्रौर मन्सूरा के बीच में था श्रौर मन्सूरा से १५ फरसंग दूर था। मिस्र का मन्त्री महलबी हिजरी चौथी शताब्दी में श्रपने भूगोल में लिखता है—"यहाँ के रहनेवाले मुसलमान हैं।" एल्फिन्सटन साहब ने श्रपने भारत के इतिहास में बतलाया है कि श्राजकल के हैदराबाद (सिन्ध) का ही पुराना नाम बैरून है।

#### मकरान

यह सिन्ध की सीमा पर है। इब्न हौक़ल के समय में यहाँ का अरब हाकिम मादान का लड़का ईसा था। उसकी राजधानी का नाम कनेर था, जिसका विस्तार मुलतान के विस्तार से आधा था।

<sup>&#</sup>x27; तक्रवीमुल् बुल्दान ; श्रबुलुफिदा ; पृ० ३६० । ( पेरिस )।

र उक्त ग्रन्थ; पृ० ३४६। इब्न सई मगृरिबी के श्राधार पर। तारीख़ुल् श्रतिब्बा; इब्न श्रबी उसैबा; दूसरा खण्ड पृ० २० (मिस्र)।

तकवीमुल् बुल्दान ; त्रबुल्फिदा ; पृ० ३४६ ।

<sup>&</sup>quot; एल्फिन्सटन कृत भारत के इतिहास का उर्दू अनुवाद "तारीख़ हिन्द" दूसरा खगड; ए॰ ४१३। ( अलीगढ़, सन् १८६७ ई॰ )।

## मश्क़ी

इसीके पास एक श्रौर श्ररब रियासत थी, जिसका नाम मश्की (या मुश्की) था। इन्न होक़ल के समय में यहाँ के अरब हाकिम का नाम मज़ाहिर था, जो रजाद का लड़का था, यह रियासत इतनी बड़ी थी कि इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में तीन दिन लगते थे। यहाँ ख़ुतवा भी बग़दाद के ख़लीफ़ा के ही नाम का पढ़ा जाता था।

सिन्ध के रेगिस्तानों में चलते चलते हम और आप दोनों घबरा गए। अब आइए, थोड़ी देर स्वर्ग-तुल्य देश की सैर करें जिसमें चित्त प्रसन्न हो जाय।

#### काश्मीर

यह वह देश हैं जिसके सम्बन्ध में यह कहना उचित हैं कि इसको मुसलमान बादशाहों की तलवारों और उपायों ने नहीं जीता, बिल्क मुसलमान विद्वानों और फकीरों के प्रभाव ने जीता था। अरब भूगोल-लेखक और यात्री इसके पास तक आए, पर इसके अन्दर नहीं गए। उन्होंने इसके रास्ते की कठिनाइयों का जिक्र किया है। वे लोग समुद्र से लेकर काश्मीर की पर्वत-माला तक के सब प्रदेशों को सिन्ध ही कहते थे। अरबों के बाद सुलतान महमूद ने भी इसकी चट्टानों से सिर टकराया, पर उसे सफलता नहीं हुई। लेकिन उसी समय में हम यहाँ मुसलमान ज्यापारियों को आते जाते हुए देखते हैं। सुलतान महमूद की मृत्यु के तीन बरस बाद सन् ४२४ हि० में सुलतान मसऊद ग़जनबी ने इसपर चढ़ाई की और नगरनिवासी किले में बन्द हो गए। उस समय वहाँ जो मुसलमान ज्यापारी थे वे भी किले में बन्द थे।

<sup>&#</sup>x27; फ़रिश्ता; पहला खंड; पृ० ४९ ( नवलिकशोर )

भारत के इतिहास की इस संचिप्त मानसिक सैर के बाद हम उपस्थित सज्जनों से विदा होते हैं।

#### समाप्ति

इन पृष्टों में हमने इस बात का प्रयत्न किया है कि हम अपने साथियों को अरब और भारत के आपस के सम्बन्धों के वे दृश्य दिखलाव जो खैबर से आनेवाले मुसलमान विजेताओं से पहले यहाँ की शोभा बढ़ा रहे थे। इनसे आप लोग अनुमान कर सकेंगे कि इन विजयों से पहले भी इस देश में कहाँ कहाँ मुसलमान लोग बसे हुए थे और हिन्दुओं के साथ उनके सम्बन्ध कितने प्रकार के और कितने गहरे थे और भारत के साथ इस्लाम का सम्बन्ध कितना अधिक पुराना है।

> "मा किस्सए सिकन्दर व दारा न ख्वाँदा एम। अज मा बजुज हिकायते मेहरो वका मपुर्स।।"

श्रर्थात् मैंने सिकन्दर श्रौर दारा की कहानियाँ (लड़ाई मगड़े की बातें) नहीं पढ़ी हैं। मुक्तसे दया श्रौर निष्ठा की कहानी के सिवा श्रौर कुछ मत पूछो।

# परिशिष्ट

पुस्तक के समाप्त हो जाने पर कुछ और काम की बातें मिली हैं जिन्हें यहाँ पर देना उचित जान पड़ता है।

#### १. सोपारा

गुजरात के एक प्रसिद्ध पुराने नगर का नाम अरबवालों ने 'सोबारा' लिखा है। इस्तख़री (सन् ३४० हि०) ने भारत के प्रसिद्ध नगरों में इसका नाम भी गिनाया है। इसके बाद जेक्सलम के यात्री बुशारी (सन् ३७० हि०) ने हिजरी चौथी शताब्दी के अन्त (ईस्वी दसवीं शताब्दी के अन्त ) में इसका नाम लिया है और इसका स्थान खम्भायत के पास बतलाया है; और दोनों में चार पड़ावों का अन्तर बतलाया है। वह कहता है कि सोपारा समुद्र से एक फरसंग (आठ मील) की दूरी पर है। (बुशारी कृत अहसनुत्तक़ासीम ए० ४७७ और ४८६ लीडन।)

पिछले वर्षों में गुजरात के जिन पुराने स्थानों और स्मृतिचिह्नों की जाँच हुई है, उसमें सोबारा या सोपारा नाम के एक नगर का भी पता चलता है। इस जाँच से विदित होता है कि यह वहीं नगर है जिसका पुराने अरब यात्रियों ने अपने समय में वर्णन किया है।

२ फरवरी १९२० ई० के "बाम्बे क्रानिकल" के रिववार वाले द्यंक (ए० ३१ द्यौर ३२) में इस जाँच के सम्बन्ध में एक लेख निकला है, जिसका सारांश इस प्रकार है—

"पुरातत्त्व सम्बन्धी जाँच से इस बात का पता चलता है कि इस नगर का वर्णन मगध देश (बिहार) के प्रसिद्ध राजा अशोक के समय से मिलता है। यहाँ महाराज श्रशोक का एक स्तम्भ सन् १८८१ ई० में हमारे पुरातत्त्व सम्बन्धी जाँच करनेवालों को मिला था। सोपारा श्रव भी बी० बी० ऐंड सी० श्राई रेल्वे के एक ऐसे स्टेशन का नाम है जो बहुत प्रसिद्ध नहीं है श्रौर श्रपने पास के इसी नाम के एक गाँव के कारण रखा गया है। स्व० पंडित भगवानलाल इन्द्र जी ने यहाँ श्रशोक के एक शिलालेख का पता लगाया था। श्रव यह स्थान बम्बई के इलाके में बसीन से, जो समुद्र के ही किनारे है, तीन चार मील उत्तर की श्रोर श्रौर खास बम्बई नगर से तीस मील की दूरी पर है।

ई० पू० सन् २५० में यह भारत के प्रसिद्ध श्रौर श्रच्छे बसे हुए नगरों में से एक था। इसी कारण यह उन थोड़े से भाग्यवान नगरों में चुना गया था जिनमें महाराज श्रशोक ने श्रपने लेख से युक्त स्तम्भ लगाए थे। सोपारावाला पत्थर यहाँ से उठाकर प्रिन्स श्राफ वेल्स म्यूजियम (पश्चिमी भारत) में रखा गया है। उस पत्थर में दस पिक्तयां हैं जिनमें से पहली चार पिक्तयां मिट गई हैं। इसकी लिपि वही है जो देवनागरी तथा दूसरी भारतीय लिपियों की जननी या मूल है श्रौर जिसके सम्बन्ध में पुरातत्त्व के युरोपीय ज्ञाता बुहलर का मत है कि यह व्यापार के पदार्थ श्राने जाने के मार्ग से ईसा से सात श्राठ सौ बरस पहले इराक से भारत में श्राई थी। इसकी विशेष बातें इस पुस्तक में वतलाई जा चुकी हैं।

डा० मंडारकर कहते हैं कि बम्बई प्रान्त के थाना जिले में सोपारा एक प्रसिद्ध बन्दरगाह था जिसका नाम महाभारत में शूरपापका है। बतलीमूस ने अपने भूगोल में इसका नाम सोपारा लिखा है। यह एक प्रसिद्ध पिवत्र स्थान और अपरान्त का राजनगर था।

आजकल सोपारा नाम का जो गाँव है, वह इसी पुराने प्रसिद्ध नगर के स्थान पर बसा हुआ है। यह एक खाड़ी के बाएँ किनारे पर स्थित है जो बसीन की खाड़ी के रेल्वेवाले पुल और वतरना नदी के बीच में घूमती हुई दिखाई पड़ती है। पुराने सोपारा में अब भी पुराने मकानों और बड़े बड़े भवनों के चिह्न बचे हुए हैं। यहां एक रामकुंड भी है जिससे यह सिद्ध होता है कि यह किसी समय तीर्थ था।

जब सन् १८८१ ई० में सोपारा के अशोकवाले शिलालेख का पता चला था उस समय उस गाँव में कठिनता से छः सौ घर थे जिनमें लगभग दो हजार आदमी रहते थे। वहाँ के निवासी ब्राह्मण, 'हिन्दुस्तानी' इसाई और मुसलमान हैं। मुसलमानों में अरब और ईरानी हैं जो सात सौ वर्ष पहले व्यापारिक सम्बन्ध के कारण यहाँ आकर बस गए थे।

ऊपर दिए हुए इस सारांश से यह पता चलता है कि गुजरात के समुद्रतट पर बसे हुए दूसरे व्यापारिक नगरों की भाँति यहाँ भी मुसलमान बसे हुए थे। और यदि महाराज अशोक के शिलालेख और बतलीमूस के भूगोल से इस बस्ती का ईसा से ढाई सौ बरस पहले होने का प्रमाण मिलता है, तो मुसलमान अरब यात्रियों के वर्णन से इसका ईसा के एक हजार बरस बाद होने का भी पता चलता है।

## २. अरब में एक जाट चिकित्सक

इस पुस्तक के आरम्भ (पृ० १०) में यह बतलाया जा चुका है कि मुहम्मद साहब के समकालीन लोगों के समय अर्थात् हिजरी पहली शताब्दी या ईस्वी सातवीं शताब्दी में जाट लोग इराक और अरब में बसे हुए थे। परन्तु उस स्थान पर उनके सैनिक गुणों का ही वर्णन किया गया है। परन्तु एक बहुत ही प्रामाणिक साधन से उनके विद्या सम्बन्धी कार्यों का भी पता चलता है। ईमाम बुखारी (मृत्यु सन् २५६ हि०) ने अपनी किताबुल् अदबुल बुल् मुफरद नामक पुस्तक में मुहम्मद साहब के समकालीन लोगों के समय की एक घटना लिखी है, जिसमें यह बतलाया है कि एक बार श्रीमती त्रायशा ( मुहम्मद साहब की दूसरी पत्नी ) जब बीमार हुई थीं, तब उनके भतीजों ने एक जाट चिकित्सक को उनकी चिकित्सा करने के लिये बुलाया था।

# ३. सिन्ध के राजसी जूते

इस पुस्तक के पृ० ६५ में खम्भायत के जूतों का वर्णन आया है, जो मन्सूरा (सिन्ध) से इराक की अञ्ज्ञासी राजधानी बरादाद में जाते थे। अभी हाल में इमाम अहमद बिन हम्बल (मृत्यु सम् २४१ हि०) की किताबुल वरा नाम की एक छोटी सी पुस्तक की सात सौ बरस पहले की लिखी हुई एक प्रति अलजीरिया में मिली है जो सन् १३४० हि० में मिस्र में छपी है। उस पुस्तक से यह प्रमाणित होता है कि सिन्ध के जूते इतने सुन्दर और भड़कदार होते थे कि सम्भ्रान्त और गम्भीर लोग उनको पहनना पसन्द नहीं करते थे और वे केवल राजकुमारों के पहनने के योग्य सममे जाते थे।

<sup>ै</sup> इमाम बुखारी कृत श्रल् श्रदबुल् मुफरद ; वैउल्ख़ादिमवाचा प्रकरण, ए॰ ३४ ( मिस्र )।

२ इन्न हम् त्व कृत किलाबुल् वरा, लबसुन नश्चाल श्रससिन्दियावाला प्रकरण, पृ० ११० ; (मिस्र)।

# **अनुक्रम**णिका

|                                    | <b>ब्र</b> ष्ट |                          | पृष्ठ      |
|------------------------------------|----------------|--------------------------|------------|
| <b>ञंदुलसी, काजी सा</b> त्रद       | ८१             | इब्न दहन                 | १०८        |
| श्रबी सरूर                         | २३६            | इब्न नदीम                | <b>د</b> ۹ |
| अबू जैद हसन सैराफी                 | २८             | इब्न बतूता               | ३६         |
| अबू दलक मुसइर बिन मुहल             | -              | इब्न हौक़ल               | 38         |
| हिल यंबूई                          | ३०             | इस्तख़री                 | ३३         |
| श्ररव भूगोल-लेखक, भारत             | ī              | <b>उबला बंद्</b> रगाह    | <b>8</b> ર |
| के                                 | २१             | त्र्योषधियाँ             | 49         |
| श्चरब यात्री, भारत के              | "              | कथा-कहानी                | १३४        |
| <b>त्र्यरब हिन्दोस्तानी, एक</b>    | ७८             | कन्नौज                   | ३२२        |
| <b>अरब से सम्बन्ध का आरम्</b>      | भ १            | कपड़ों के प्रकार         | ६०         |
| अरवों के आक्रमण हिन्दो             | -              | क्ररमती                  | २५५        |
| स्तान पर                           | १२             | कसदार                    | ३१९        |
| श्चरवों के भारतीय व्यापा           | τ              | कालीकट                   | २४०        |
| की प्राचीनता                       | ६१             | काश्मीर                  | ३२५        |
| <b>ऋरवों में भारत की</b> प्रतिष्ठा | १०३            | कीमिया                   | १३१        |
| श्रलङ्कार-शास्त्र                  | १३२            | क़ुरान में हिन्दी शब्द   | ६०         |
| श्रल बैह्नी ३५,८                   | १, १४२         | क़ुरान, हज़ार बरस पहले भ | ारतीय      |
| त्रसीफान                           | ३१८            | भाषा में त्र्यनुवाद      | १९८        |
| इंद्र-जाल                          | १३३            | कैस                      | ४६         |
| इन्न श्रवी उसैवा                   | ८२             | कोलम                     | २४२        |
| इन्न ख़ुर्दाजवा                    | २१             | खंभात                    | २३२        |
|                                    |                |                          |            |

|                       | पृष्ठ       |                          | <i>वेड</i>  |
|-----------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| गंभीर खेल             | १४८         | दुरूजी पत्र              | 264         |
| गिग्ति                | १०८         | देवल                     | ३१८         |
| मन्थों के श्रनुवाद    | १२०         | द्वारसमुद्र              | ર૪૪         |
| गारूडी विद्या         | १२८         | धार्मिक संबंध            | १५३         |
| गाली                  | २४३         | नाविक, भारतवासी          | ६८          |
| गावी                  | २३३         | नाविक शब्द, हिंदी, ऋरर्ष | में ५३      |
| गोगा                  | "           | नैरून                    | ३२४         |
| चचनामा                | २०६         | पंडित और वैद्यों के नाम  | १०६         |
| चन्दापुर              | २३४         | पशुचिकित्सा              | १३५         |
| चालियात               | २४२         | पाकनौर                   | २ <b>३६</b> |
| चिकित्साशास्त्र       | ११६         | पिंडारानी                | २४०         |
| ন্বান্ত               | १३८         | वंदरगाह, भारत के         | ४६          |
| जजिया                 | १६५         | बनू मंबा                 | २५०         |
| जरपट्टन               | २३८         | वनू सामा                 | २४९         |
| जाहिज                 | Co          | वरामका                   | ८३          |
| ज्योतिष, गिएत और फलित |             | बीजानगर<br>-             | २४४         |
|                       | १११, १२५    | बुजुर्ग बिन शहरयार       | ३०          |
| तनृखी                 | <b>१</b> ४१ | बुशारी मुक्तइसी          | ३५          |
| तर्क-शास्त्र          | १३१         | बुद्ध                    | १८९         |
| ताहिंरी, तारीख़       | २०७         | बुद्धपट्टन               | २३९         |
| तुंबली                | <b>३१</b> ९ | बुद्ध का स्वरूप          | १८३         |
| तोइफतुल किराम         | २०७         | बूक़ान                   | ३१९         |
| वौरान                 | ३२१         | वेगलार नामा              | २०७         |
| थाना                  | २२९         | बेसर                     | २२८         |
| दहपट्टन               | २३९         | वैरम                     | २३३         |

| त्रनुक्रमणिका            |             |                            | ३३३    |
|--------------------------|-------------|----------------------------|--------|
|                          | प्रष्ठ      |                            | प्रष्ठ |
| बौद्ध विहार              | ९२          | मुहम्मरा                   | १८९    |
| बौद्धमत का विस्तार       | १८४         | याक़ूबी                    | 60     |
| भारत की उपज              | श्रोर       | युद्ध-विद्या श्रौर राजनीति | १३०    |
| व्यापार                  | ५४,६२       | योगी                       | १८६    |
| भारत में इस्लाम          | १९२         | रमल                        | १२५    |
| भारतीय महासागर के        | जहाज ७२     | रसायन                      | १३१    |
| भिक्षु                   | १८५         | रूसी व्यापारी              | ५१     |
| मंगलौर                   | २३७         | वल्लभराय                   | २२७    |
| मकरान                    | ३२४         | वास्को डि गामा             | ७७     |
| मनका                     | १०७         | विष-विद्या                 | १२८    |
| मनसूरा                   | २७०, २७८    | वैहिन्द                    | ३२१    |
| मलाबार                   | २३५         | व्यापार मार्ग, समुद्र के   | ४७     |
| मसऊदी                    | <b>३</b> १  | व्यापारिक मार्ग-           |        |
| मसजिद, हिन्दू श्रौर      |             | यूरोप और भारत के           | ४९     |
| महाभारत                  | १३०         | —अरब के राज्य से होकर      | "      |
| मश्की                    | ३२५         | व्यापारिक सम्बन्ध, ऋरबं घ  | गौर    |
| माबर                     | २४३         | भारत के                    | ३८     |
| मालदीप                   | "           | संगीत शास्त्र              | १२९    |
| मासूमी, तारीख            | २०७         | संस्कृत से अनुवाद का       |        |
| मुलतान                   | २४७, २६७    | त्रारंभ                    | १०२    |
| मुसलमान, भारत में विजयों |             | संस्कृत के पारिभाषिक शब्द  | ŧ      |
| से पहले                  | २०६         | ऋरबी में                   | ११५    |
| मुसलमानों के केन्द्र     | २१३, २१६,   | सदाचार श्रौर नीति          | १३६    |
|                          | ०, २२४, २४५ | समनियः १७६, १७८-१८०        | , १८७  |
| मुसलमानों में एकेश्व     | रवाद २०२    | सम्मा                      | ३०४    |

|                          | पृष्ठ |                              | इष्ट |
|--------------------------|-------|------------------------------|------|
| समुद्री व्यापार          | ৩३    | सोमरी                        | २९०  |
| सॉॅंपों की विद्या        | १२८   | शालिहोत्र                    | १२५  |
| सालिह बिन बहला           | १०७   | शिवली नुमानी                 | ८२   |
| सिंघ २७४                 | , २८३ | हवारी वंश                    | २८८  |
| सिंधियों की हार का रहस्य | १६    | हनूर                         | २३४  |
| सीलोन                    | २४३   | हिंद शब्द                    | ११   |
| सुलैमान सौदागर           | २२    | हिंदु श्रों में निर्गु ग्वाद | २०४  |
| सैराफ                    | 88    | हिंदू-श्रहले किताब के तुल्य  | १६०  |
| सैराक्षी, ऋबूजैंद हसन    | २८    | हेली                         | २३७  |